





#### जमनालाल बजाज सेवा-ट्रस्ट-माला-५ 🕠

# पत्र-व्यवहार

भाग र्र्ी 🖰 🏈

-जमनालाल बजाज का रचनात्मक् कार्यकत्ताओं से ना

भूमिका स्काशना

संपादक रामकृष्ण बजाज

१९६० . . . . मृत्य विश्वेता . . . सस्ता साहित्य मंडल मई दिल्ली



#### जमनालाल बजाज सेवा-ट्रस्ट-माला-

# पत्र-व्यवहार

माग रू. हि. जमनालाल बजाज का रबनात्मक कार्यकर्ताओं से र

> ं भूमिका जयप्रकाश नारायण

संपादक रामकृष्ण बजाज

१९६० . मृग्य विशेता . सस्ता साहित्य मंडल नई दिल्ली



#### भृमिका

सेठ जमनालालजी बजाज, जो हम सब छोटे कार्यक्तीओं के लिए 'काकाजी' में, बापू-परिवार के एक अनीखे सहस्य में । यहली कतार के मुद्दी मर देश-वेवकों में निराजे में। उनकी जैसा दूसरा म या, न होगा । उनकी जमर जो बात यह है कि सबसे हस सालीयन का अनुभव हो रहा है। धासकीय तथा सार्वजनिक जीवन में कभी-कभी ऐसा प्रकार उठ जाता है कि लगता है कि काकाजी होते तो सायद हु कि मेरे प्याप्त में कभी-कभी ऐसा प्रकार उठ जाता है कि लगता है कि काकाजी होते तो सायद हु उठ और ही बंग से यह बात बनती, जो बिगवती जा रही है। मेरे प्याप्त में तो अवसर यह आया है कि काज यह होते तो विभोजांजी को कितना बल मिलता। वर्गी-सेवाधाम की—नहीं, सारे देश की रचनात्मक प्रवृत्तियों की कितना सा सायद और सहुद्धा मार्यदर्शन मिलता। धामय जासहरकालजी को भी अपनी उल्कान प्रवृत्ति सी में इस मदद होती।

जो हो, प्रसप्तता की बात है कि 'पत्र-व्यवहार' का तीसरा भाग प्रकारकों ने यहाँ प्रस्तुत किया है। इसमें रचनात्मक कार्यकर्ताओं से जो पत्राचार हुआ था, उसके कुछ अंदा दिये गए है। 'रचनात्मक' हान्य यहां कुछ अंदा दिये गए है। 'रचनात्मक' हान्य यहां कुछ व्यापक कर्य में प्रमुक्त हुआ है, व्याप्तिक राज्यदीयपन्द समु के भी पत्र इस संयह में मिलने । यह अच्छा हो हुआ है। एक बात का खेद अवस्य है। इस जिल्द में जननाव्यालओं के पत्र कम है, कार्यकर्ताओं के आपिक। कार्यकर्ताओं ने अपने गयों में कभी-सभी महत्व के प्रस्त जठाये है—नीतक, कर्ताओं ने अपने गयों में कभी-सभी महत्व के प्रस्त जठाये है—नीतक, विद्यालिक, व्यावहारिक—अपनेत पाठक जानना चाहेंगे कि जमनावालओं ने जनका जत्तर कथा और कैसे दिया था। उनके साथ का पत्र-व्यवहार कार्यकर्ताओं के लिए एक प्रकार का पिट्टी-पत्री द्वारण दिश्यण —व्याह हीति था । हर बात के जतर—वह छोटी ही व्याप्त होता पत्र जतर न्या हो होता था। हर बात के जतर—वह छोटी ही व्याप्त हो क्या कर करर—वह छोटी ही वर्षों में हो—वह बारीजी से विचार करके उत्तर देते थे। किताबी विचा के



## भृमिक

मेट जमनालाल्यों बजाज, यो हम सब छाट वाधन ताला स्वार्थ में प्रत्यों के समुत्राविवार के एक अमोर्ग ताराय थे। इहती बतार के एक अमोर्ग ताराय थे। इहती बतार के एक अमोर्ग ताराय थे। इहती बतार के एक अमोर्ग ताराय थे। इस ताला ताला होगा। उनकी जगर जो साली हम ताला है कि सबने वार ताला हम ताला ताला है कि बारायों हो तो साता हम ताला हम ताला हम ताला है कि बारायों हो तो साता हम ताला हम ताल

जो हो, प्रसप्तता की बात है कि 'वत-स्ववहार' का तीसरा भाग प्रकाशनों ने यहाँ प्रस्तुत किया है। इसमें रक्ताताक कार्यकर्ताओं से जो परावार हुआ था, उसके कुछ अग दिये गए है। 'दजाराक्त' राज्य यहाँ कुछ अग दिये गए है। 'दजाराक्त' राज्य यहाँ हुछ स्थाक कर्य में मुक्त हुआ है, वसीक तर रागरीसक्त अनु के भी पत्र इस संस्तृ में मिलने । यह अच्छा हो हुआ है। एक बात कर खेद अवस्य है। इस जिल्ह में जमानालालाओं के प्रकाश में क्रायक्ताओं के आधिक। कार्य-कार्यों में कार्य रोगों में कार्य-कार्यों में कार्य-कार्यों के स्वाप्त को में कार्य-कार्यां के स्वाप्त को स्वाप्त कार्य-कार्यां की उत्तर साम और की दिया था। उनके साथ का पत्र-व्यवहार कार्य-कार्यां की लिए एक प्रकार का पिन्होंने हिर्मा देता के उत्तर-बहु छोटी ही क्यां ने दिवार दिवार (Correspon' dence Course) होता था। हर बात के उत्तर-बहु छोटी ही क्यां ने हैं।—वह सारीकी से विषय करके उत्तर देते से। मिताबी विचा के

री विद्या से प्राप्त नहीं हो सकती-विवेक-युद्धि। वह तो सत्य सी थना और जीवन-सुद्धि से ही प्राप्त हो सकती है। . जमनालालजी के पास जो पत्र आये वे तो अधिकांश सुरक्षित रहे

हाज से यह विद्वान नहीं थे, परन्तु उनके पास एक दुलंभ वस्तु थी—जे

केन उनके अनमोल जवायों को सायद कार्यकर्ताओं ने गंवा दिया । <sup>मुहे</sup> लीजिये । मेरे पास दूसरों के जो पत्र बच गये हैं, वे या तो असावधानी है

रण या इसलिए कि पदाधिकारी के नाते किसी संस्या की फाइलों में उर्दे

ोना पड़ा । फिर भी यह जिल्द रचनात्मक कार्यकर्ताओं तथा साधारण ता के लिए भी काम की होगी। सबसे महत्व की बात तो यह होगी कि

— जयभ्रकाश नारायण

ने देश के एक महान व्यक्तित्व की याद इससे ताजा होगी।

#### संपादक का निवेदन

'पन-व्यवहार' के भाग १ व २ पहले निवल चुके है। भाग १ में पूर पिताओं (स्वर जमनालाल बजाव) वा देश के राजनीत्व नेताओं से पन-व्यवहार दिया पता था, भाग २ में देशी रिसानतों के वार्यवतीओं है। इसमें पिताओं का यह ही समझ भाग राजने में हमें बड़ी पूर्शी हो गई। है। इसमें पिताओं वा रचनात्मक क्षेत्र में वाम वार्यवालें महानुमायों के साथ वा पन-व्यवहार दिया जाता है।

जिन मज्जनों के पत्र इस मशह में लिये गए हैं, उनमें से अधिबास से पिताजी का रम्बा-चौड़ा पत्र-स्ववहार हुआ था। उनमें से कुछ पत्र तो नष्ट हो समें हैं। जो सभे, उनमें से कुछ पुने हुए पत्र हो गहां लिये सए हैं।

दन पुलनों की सामग्री का विभाजन करने समय सुविधा की दृष्टि से यह आग्रह एवंचा गया है कि एक व्यक्ति के सारे एक एक ही भाग में एक साथ ही रहे। पाठक जानते हैं कि वई व्यक्ति हों है, जिनका कारे-के व्यापन पूरा है और उनका संक्ष्म राजनीत्क, दोगी रियापन नवा एकतासक सभी क्षेत्रों से आ जाता है। इसिटए उनके पत्रों को किम माग में रकता जाय, यह निरंबय करने में बड़ी बटिनाई अनुभव हुई। जिम व्यक्ति में जीवन का ब्यादानी-ज्यादा समय जिस कार्य-शेष में व्यक्ति हमा, उस कार्य के स्वाप्त मानकर उनके सारे पत्र हमने उस किशास में एक साम्रव देव्यि है।

विस समय ने में पन है, यह हमारे इतिहास ना चारि-पूर्व चा। सेव है कि इस तरह नी सामधी भीरे-भीरे नाज ने गर्न में जा नहीं है। को सामधी नभी है, जनहों देसावस्थित ने सामने नतना ज्यारोती जिंद होसा, यह सामग्री में पहिंच निवाली का नहीं है। आदा है, पाटवों नी इस ऐतिहासिन सामधी ने पहीं में दिलकारी होती और सामी-पर नी अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं पर उन्हें कुछ नई बातें जानने को मिलेंगी। भविष्य में भारत का इतिहास लिखनैवालों को भी इन पुस्तकों से

चीप माग में पिताजी का देशी रियासतों के अधिकारियों के साथ का

पत्र-व्यवहार होगा और पांचवें में व्यापारी बन्पओं और कुटुंबी-जनों के

जिन्होंने अपने व्यस्त कार्यत्रम में से समय निकालकर इस पुस्तक की

भिमका लिख देने का कप्ट किया।

—-रामकृष्ण बजाज

साय का। उनकी डायरियों के चुने हुए अंदों को लेकर भी एक पुस्तक में प्रस्तुत पुस्तक की तैयारी में जिन सञ्जनों ने सहायता दी हैं, उनके देने का विचार है। हम आभारी हैं। विशेष रूप से ऋणी हैं श्री जयप्रकाश नारायण के

सहायता मिल सकेगी, ऐसा हमारा मानना है। इस पप-व्यवहार के अमले दो भाग भी चीच्य ही तैयार हो रहे हैं।

### पत्र-सिची(

| 🔥 अध्युत स्वामी                     |                 |            |
|-------------------------------------|-----------------|------------|
| २. अप्यासाहब पटवर्षन                | ₹- <b>४</b>     | - 1        |
| ३. अम्तुल सलाम                      | 4               | •          |
| ४. अमरनाय शा                        | Ę- <b>!</b> 9   | **         |
| ५. अमृतकुंबर (राजकुमारी)            | ८-२१            | ₹ 9        |
| ६. अ. वि. ठक्कर                     | २२-२४           | ₹:         |
| ७. बानंद (स्वामी)                   | २५-३१           | 70         |
| ८. डॉमला राठोर                      | 3.5             | ₹:         |
| ९. एल्विन (फादर)                    | 23, 3¥          | 37         |
| o. काका कालेलकर                     | ३५-४०           | 39         |
| ११. काशिनाथ त्रिवेदी                | *1              | ¥4         |
| 🔁 किशोरलाल मशस्याला                 | 82-48           | 40         |
| १३. के. भाष्यम्                     | 48              | 40         |
| १४. केदारनाथ                        | 42,48           | Ę          |
| १५. काशी हिन्दू-विश्वविद्यालय के की | र के            |            |
| मंत्री                              | 48              | <b>\$</b>  |
| १६- क्षितीशचंद्र बसु                | ५५              | <b>ξ</b> ( |
| १७. खुररोद नवरोत्री                 | ५६              | <b>ξ</b> ; |
| १८- गोपवंधु चौधरी                   | 40-40           | Ę          |
| १९. महाराष्ट्रीय युवक               | 5.8             | ξ4         |
| २०- चतुरसेन वैद्य                   | <b>६</b> २      | 90         |
| २१. चार्ली एंड्र्ज                  | <b>६३, ६४</b> ' | 90         |
| २२. चंद्रशेखर                       | <b>६५ ६६</b>    | 97         |
| २३. छगनलाल जोशी                     | ₹७              | 44         |
|                                     |                 |            |

| २४. जे. सी. बोस                | ६८-७५                                                                                                     | 10         |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| २५. बोस (अवला)                 | ७६-७८                                                                                                     | ८२         |
| २६. प्रभावती जयप्रकाशनारायण    | ८०,८१                                                                                                     | 64         |
| २७. जाकिर हुसैन (डा०)          | ८२,८३                                                                                                     | ረፍ         |
| २८. जेंठालाल गोविंदजी          | 68                                                                                                        | 22         |
| २९. डंकन                       | رين  برين  ارين  ارين |            |
| ३०. नंदिकशोर भगत               | ८६, ८७                                                                                                    | ₹0         |
| ३१. नानाभाई                    | 66                                                                                                        | 63         |
| ३२. नारायणदास गांधी            | ۲۶-۹۶ <sup></sup>                                                                                         | · 6A       |
| ३३. प्यारेलाल नैयर <sup></sup> | <b>९</b> २, <b>९</b> ३                                                                                    | - 96       |
| ३४. प्रफुल्लचंद राय            | 98, 94                                                                                                    | - 808      |
| ३५. पेरीन वहिन (केप्टिन)       | ९६                                                                                                        | - 1995     |
| ३६. बनारसीदास चतुर्वेदी        | 90,96                                                                                                     | . 503      |
| ३७. ग्रजकृष्ण चांदीवाला        | , 66, 500                                                                                                 | . 80,8     |
| ३८. भगवान्दास (डा०) ह          | १०१-१०३                                                                                                   | . १०७      |
| ३९: गिस म्यूरियल लेस्टर        | 808-800                                                                                                   | . 408      |
| ४०. मगनलाल गांधी               | १०९, ११०                                                                                                  | 6 6.8      |
| ४१० महाबीरप्रसाद पोद्दार       | <b>१११-११</b> ४                                                                                           | ११५        |
| ४२: मार्तण्ड उपाध्याय          | ११५-११७                                                                                                   | - १२१      |
| .*                             | ११९-१२७                                                                                                   | . १२३      |
| ४३. मीराबहन                    | १२८-१३०                                                                                                   | ं१२९       |
| ४४. मूलचंद अग्रवाल             | 636-638                                                                                                   | १३२        |
| ४५: मोट्टूरि सत्वनारामण        | १३५, १३६                                                                                                  | . १३५      |
| ४६: मोहनलाल विद्यार्थी         | १३७                                                                                                       | ફ ફ હે     |
| े <b>७.</b> राघवनजी            | १३८ .                                                                                                     |            |
| 🧎 राधाकृष्ण बजाज               | १३९-१५९                                                                                                   | 1,10       |
| र. देव (आचार्य)                | 860                                                                                                       | १५७<br>१५८ |
| • .नरेस त्रिपाठीः . •          | 141                                                                                                       | 746        |
| क्तानण गोधनका                  | 165                                                                                                       | (40        |

| to memory first                         | 162, 16¥ | <b>१</b> ६◆                             |
|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------------|
| ५२. रामनारायण मित्र                     | १६५, १६६ | 151                                     |
| ५३. राभेश्वरी नेहरू                     |          |                                         |
| ५४. वासुदेव दास्ताने                    | १६७      | १६२                                     |
| ५५ दिनोबा                               | १६८      | \$ £ 3                                  |
|                                         | \$95-558 | 146                                     |
| ५६. वियोगी हरि                          | १८५, १८६ | 205                                     |
| ५७ द्यारलालधैकर                         | १८७-१९१  | <b>१८•</b>                              |
| ५८. श्रीवृष्णदास जाजू                   | 865-86x  | 166                                     |
| ५९. धाता रानीवाला                       | 864-503  | <b>१९</b> +                             |
| ६०. शिवप्रमाद गुप्त                     | 208-200  | 156                                     |
| ६१. भतीयबद्र दास गुप्त                  | २०८-२१२  | ₹•₹                                     |
| ६२. सरला बहुन                           | 212      | 5.4                                     |
| ६३. भिद्धराज दृढ्ढा                     | २१४, २१५ | ₹•%                                     |
| ६४ नुपानात राय चौपरी                    | 285      | ₹•८                                     |
| ६५. भुरेशचद्व बनर्जी                    | २१७      | ₹•\$                                    |
| ६६. हनुमानप्रगाद पोद्दार                | २१८      | ₹१•                                     |
| ६७. प्रिट्टर धर्मा                      | 284-228  | • २११                                   |
| ६८. स्वागत-मत्री, हिन्दी साहित्य सम्मेर | तम २२२   | ₹₹%                                     |
| ६९ अयप्रकाशनारायण की ओर से              |          |                                         |
| दामोदरदास मुददा के नाम                  | 90       | a                                       |
| ७० स्युरियल रेस्टर की ओर से जातक        |          |                                         |
| देशी बजाज में नाम                       | 1.6      | 117                                     |
| ७१ दामीदरदास मुददा की ओर मे             | •        |                                         |
| मार्गण्ड उपाध्याय वे नाम                | ११८      | <b>१२२</b>                              |
| ७६ विनोदा की और ने जानकी देवी           | • • •    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| दणाज वेत्रस                             | 168-131  | 113                                     |
| •                                       |          | • • •                                   |



'पत्र-ध्यवहार भाग ३



हवालवाड़ा (अलमोडा), था. ९-१९८८ (9-6-38)

श्रीमतो जमनालालस्य सङ्गुटुम्बस्य भद्रमाद्यास्ते इत्यतः आज पत्र तिखने का विशेष हेतु यह है कि 'आज' अखबार में मैने पढा है कि यह निरचय हुआ है कि मन्दिरों में अछूतों को प्रवेश कराया जावे, और

यह कार्य आपने मुपुर्द हुआ है। जबकि श्री महात्माजी ने यह निर्णय किया है

कि किसी पर्म पर आक्षेप नहीं करना, तो इस निर्णय के विरुद्ध यह निरूपय कैसे हआ ? जब मसलमानों के पामिक भागों की रक्षा महात्माजी करते हैं, तब सनातन-धर्मावलम्बी लोगों के धार्मिक नावों का मर्दन क्यों अभीष्ट है ?

जिन्होने देवालय अपने सिद्धांत के अनुकुल बनाये हैं, उनकी इच्छा के विरद्ध अछतों को प्रवेश कराने के छिए उन्हें विवश करना कहांतक पर्म भीर नीति-सम्मत है ?

यदि मन्दिरों में अछतों को ले जाना ही अभीष्ट हो तो ऐसे विचारों के लोगों को नवीन मन्दिर बनवाकर अछतो के लिए खोलने चाहिए। इसरे रोगों की इच्छा है. उन मन्दिएं में जावें बचवा नहीं जावें ।

अपना जिन मन्दिरों के माछिक ऐसे विवारों के समर्थक हैं और अपनी प्रसन्नतापूर्वक अछतों को प्रवेश कराते हैं वे करें: जो स्पर्श नहीं करना चाहते उनपर सत्पायह अथवा अन्य उपायों द्वारा दवाव नयों डाला जाय ? इन प्रश्नों पर महात्माजी के सन्भुख सम्यक् विचार कर जो निर्णय हो, मभे निम्नलिखित पते पर मचना देना ।

वि: गौरीशंकर गोयनका की नौका. म० कर्णवास, बुलन्दशहर

अच्यत

₹

वर्घा, २२-५-३१

पूज्य थी अच्युतस्वामीजी,

आपका श्रावण कृष्ण ९ का पत्र मिला । आपका आशीर्वाद पाकर बढ़ी

कांग्रेस के कार्यक्रम में अस्पृत्यता निवारण का कार्य भी आता है। इन प्रसन्नता हुई। कार्य के लिए एक कमेटी बनी है और इस कार्य का भार कांग्रेस ने मृतको सोंपा है । यह कमेटी प्रायः तीन दर्प पहले बनी थी । परन्तु बीच में आन्दोलन के समय उसका कार्य सन्द होगया था। अब फिर से वह कार्य दुरू किया गया है। इस कमेटी का कार्य केवल अष्ट्रतों को मन्दिरों में प्रवेश कराने का हो नई है, परन्तु समग्र अस्पुरयता-निवारण का है। यदि 'आज' में आपके लि अनुसार आपने कोई खबर पढ़ी है तो वह अघूरी है।

यह तो आपको मालूम है ही कि हम अस्पृदयता को हिन्दू धर्म कार्अ नहीं मानते । वह हिन्दू धर्म के सिद्धांतों की विघातक है । इसलिए जोरों प्रयत्न करके उसे हटाने का निश्चय करना चाहिए । इसका मुख्य उपा-लोगों को समझाकर उनका मत बदलना है।

सार्वजनिक मन्दिरों में उनका प्रवेश होना चाहिए, यह बात भी अस्प्रयता-निवारण में आती है। किन्तु उनका प्रवेश अभी कराना अभीय नहीं है। मन्दिरों के व्यवस्थापक, पुजारी, ट्रस्टियों आदि को तथा जनता को मनाने का काम हम करते हैं। इन कोगों के अधिकांश में अनुकूल होने पर मन्दिर अस्पृदयों के लिए खुले किये जाते हैं। इस कार्य से बहुमत अनुकूल होने पर भी कुछ सनातन-धर्मावलम्बियों के भावों को आघात पहुंचना संभव है । परलु बहुजन और धर्म के हितायें वैसा कराना आपत्तिजनक न समझना र १९५७ व्हुजन-समाज चाहिए। अस्पृत्यता के भाव भाम से ही खड़े किये हुए हैं और बहुजन-समाज से निकल जाने पर घीरे-घीरे वे सनातन-धर्मावलम्बियों के मन से भी निकल जावॅगे ।

. . पिता के प्रति पुत्र, पीत के प्रति पत्नी, गुरु के प्रति शिष्य, सत्यापह

कर सकते हैं। उसी प्रकार बहुबन-समाब के प्रति अस्पृस्य भाई तथा उनसे सहागुमूति स्वतंत्राके भी सत्याग्रह करने का हरू रखते हैं। परन्तु अवतक ऐसा भानकर कि सत्याग्रह के अनुकृत करने नहीं हैं, जहार हाई स्वियय में सत्याग्रह हुआ है बहां-बहां कामेश ने उसे रोकने का ही प्रयत्न विधा है, और निकट मुख्यि में उसे उसोबना न देने का दरादा ही है।

अपूरों के लिए नदीन मन्दिर बनाने से तो अरमूरयता कायम ही रहती है। ऐसे मन्दिर बनवाने से विशेष लाभ नहीं, तथापि कहीं-नहीं उनके लिए अलग मन्दिर बनाये भी आते हैं।

कुछ समय बहुके तक छाती की दया थामिक मानी जाती भी परन्तु बानून द्वारा बहु बन्द हुई। छड़की वा विवाह १२ वर्ष से बन्ध उम्र में बराना धामिक माना बाता है, परन्तु उगके छिए भी बानून बना। दिशान प्रात्त में देवशारी की प्रमा धामिक मानी बाती है, परन्तु उगे भी बानून द्वारा बन्द बन्दों का प्रमान धामिक मानी बाती है, परन्तु उगे भी बानून हारा बन्द बन्दों का प्रमान कर रहा है। ऐते वर्ष उत्तरुष्ट बनाये वा माने हैं, जो वेवल क्या से धामिक माने बाते हैं। इसी प्रकार अस्प्रस्ता के मूत्र का संबाद भी समस्ता धाहिए। मनुष्य की पहु से भी होत सम्माना विगो भी पीति में धामिक बात नहीं हो। सबती। यह तो टिनू पर्य पर बहा धम्बा है। उत्तरों करने पर पो दाला जाद हो भी बोर्द बायावनक बात नहीं है।

पू॰ गांधीओं के सिकालानुसार यह बार्च अहिंगा-वृत्ति से ही बिचा जा सबता है। इसलिए त्याय को दृष्टि रखनेवाले क्षोगों को धवड़ाने का कोई विरोध कारण नहीं होना काहिए।

माई गौरीपंतरवी तिवते है कि जारने बनसे बहा हि माँद बारी दिख्यावरी के माँदर में अपून मेरेस करेंगे हो बाद भी विद्यानाथी के माँदर में गृरी बावें हैं। मेरा समान हो मही बा हि आद भी अर्जुमना की एक दोन मानते हैं। माँद महे टीव हो हो का बाद अर्जुप्यमानिताला के अपनी में सामित कहाँसे हैं अर्थुप्यमा होती देवतर आदर्श जानत हो अरुप्य होता वाहिए।

आपने लिखे हुए प्रप्ती की बर्चा में पूर्व्य महासाओं से नहीं कर

सका । कारण इस बार उन्हें समय नहीं था । दूसरे, ऐसे प्रश्न कई बार हुए है और उनका जवाब उन्होंने लिखकर तथा जवानी दिया हुआ है। स ¥ ता० ६-८-३१ के 'नवजीवन' में अहमदाबाद में अस्पूर्यों के लिए एक मंदिर सोलने के अवसर पर भी उन्होंने अपने जो विचार प्रकट किये वे वे प्रकारि हुए हैं। मुझे जो उचित मालूम दिया, यह मैंने आपकी सेवा में लिया है

यदि कोई मूल हुई होगी तो आप क्षमा करेंगे।

आपका आसीर्वाद पाते रहने की आसा रखता हूँ। यहां सव हु जमनालाल बजाज का प्र ĝ١ : ३ : आकेरी, २३

१. पूज्य बापूजी के पास से कुछ दिन पहले पत्र आया या, पूज्य जमनालालजी,

तिखाई कि जमनालालकी कहते ये कि जो आशाबाद आपने अपने अतुवाल में दर्शाया है वह आपके मन में नहीं है; और बाद में पूर में भेरे इस असल्याचरण के बारे में मुझे अपने तरीके से उलाहता अहुबाल पढ़कर देखा तो मुझे उसमें खरा भी अतिश्रमोनित दि देती है। उसी प्रकार चालू काम के बारे में भी में निराद्य नहीं है

मुताबिक पूज्य वापूजी को लिखा भी। २. आपकी गलतफहमी-संबंधी चर्चा जुलाई के प्रारम्भ में मेंट होगी तक वहीं की जाय, ऐसा विचार किया था। परन्तु अ

से पहले उपर न जाकर मुझे आगे के काम की जगह करनी चाहिए। में स्व० मगनभाई के चरखा-शास्त्र के मराठी में पुस्तक लिखना चाहता हूं, उसके लिए सामग्री भिग्न-भिन्न मुद्दों पर सलाह केने की दृष्टि से उसपुम्सक क संयोजित कार्यत्रम के लिए विशेष रूप से यहां महमूस हुई । मुझे क्षव उस पुस्तक की उतनी जल्दी नहीं है। दूसरी बात यह भी है कि कुछ दिनों के बाद मुर्ग बाफ़ी समय के लिए उसर आना ही हो तो पर्देल, मेरे इस्स जो क्सीय ६३० एस्से की मुक्ताली हुई है, उसकी मरलाई कैसे की आय, मही सवाल पहले नियराना चाहिए और बाद में ही जैसा योग्य मालूम हो, उस सरह उपर आना चाहिए, ऐसा मृत लगता है।

ही, उस तरह उपार भागा भाइए, एसा मूल करता है।

३. मैंने पहले पम में आपको, नहीं भी मौकरी करना चाहता हूं, ऐसा
कहा और दूसरे एक में मह दूसरात दुस्त बकल दिया है, ऐसा लिखा। इससे
बहले का मूख्य कारण आपको स्पष्ट असम्मित भी। हुसरे
यह कि पुछ लोगों ने मूसे सलाह दी कि मालवण के जित का अवपके के
नाम २५२ रमये निकलते हैं उनपर दावा किया जाम, जिससे पैसे पहल
हो सकें। वह हवये तो भूखा कंगाल है, परन्तु उसका बाप और अन्य
निकट के रिस्तेदार सम्पन्न है और उसे जेल भेजने का इर दिखाया गया तो
वै पैसे दें सेंग आदि-आदि। नौकरी का, मानी उन पैसी की चुकाने का
हरादा हर दकेलने वा और भी एक कारण हुआ है। और वह महाँ कि
यहाँ के काम का विस्तार होने के पिहा दिखाई देने लगे है। उसके संबंध
में विस्तुत जुलासा अन्त में करंगा।

लेकिन टा॰ गवण्डे पर दावा करने में कोई सार नही है, ऐसी बाद में मेरी पारणा बनी है। में दावा करनेवाला हूं, ऐसा मालूम होते ही बह मालवण से निकल गवा है। उत्तपर समन्त तामील करना भी किटन है। इतने पर उपने संबंधी द्वितत होंगे, इस्तरा भी बारोसा विचा जाय? दावा करने में भी २५ रुपने सर्च होंगे, २० रुपने वा रटाप्प लगेगा। यह मुझे दावा दावर करने वो वोद्याग्र करने से बाद ही मालूम हुआ। ये पेसे भी पहले सरकार को क्यों दिये जायें?

४. मेने क्या परिस्थित में उचार सादी हो, यह एक बार फिर से लिखना है। फरवरी १९२७ के एके ही बरला-संघ वा उचार-वित्री करते की मनारी बाहुक्त आवा पात्रीर दुवाने हम स्लामियी भागत में आलड़ में लाती थे। वेचल गांधीजी के दौरे के समय हमने त्रिले के दौरे के मुवास पर विश्वी के

िल्लू बटो के स्थारण-सर्वाल के प्रमुख समामार्थ के पास काथि भेत्री यो।और गव प्रसह दे देशे दिला संघट के आरापे । बार सवाद के देशों को सीदात ٤ रहती है, यह मुर्ग मालूम था, चाल्लु, यह शयाल था कि १५७० शिर्म जिल्हानेवाला स्वयन्तर है । इसके भणाता वह सालुवा को कोरी बाज अन्य एक जो गरपात्री का अन्यत्र हैं । उग वक्त मालवण म्यूनियर्गित्री क्ष्यरभेत या। गण वोशितः के ब्युतावी के नित्त वार्धन उत्तमीदवार के नाउँ ह भी हुआ था, पर बुतरर नहीं आया। इन बानी पर से, और वह रखीं नाम नारी नाम के लिए ही आया या, रमलिए मुझे हुए करिनाई नहीं ह ही। परन्यु उगाने नारी-बिनी में से २५२ राखे नहीं दिये है और माल स्वायस मण्टल वा बह मंत्री चा । उसके हिमाल भी अभी पूरे नहीं है ५. यह नुक्तान मदि घरता-तंत्र सहन करले तो मुने एकदम ए

मिल जायगा । लेविन वह बुरा उदाहरण होगा, मुने ऐमा लगता बग-ग-मम मेर द्वारा ऐंगी बुरी मिताल वेश नहीं होनी चाहिए उपार सादी देने में घोता है और घरसानांच के निवमों का भंग यह समसते हुए भी बाजू के दोरे के उत्साह के जोस में 'मेरी ज पर" कहकर उसे सादी दिलवाई । यह जवाबदारी अपने कपर इ. यहां के काम के बारे में भेरी बड़ी महस्वाकांशाएं है पर अब में दूर वयों भागूं ?

की राय सालाओं में बताई शुरू करने की इच्छा श्री महाराजजी ने उसकी योजना की रूपरेसा अभी तक सैमार नहीं हुई है। अक्ट्र में बापूजी की ६० साल पूरे होंगे। उस अवसर पर सरदेसा की ओर से १ करोड़ गज सूत उन्हें अर्पण किया जाय, ऐसी मेरी प थी, जो पार उतरेगी, ऐसा विद्यास होता है। उसकी वजह

में चरले का बातावरण जम सकेगा और 'कोटि मूत्र-यत्त' के बर को भी संस्थान में बुख्वाकर उसको अधिक स्पिर बना सर्वेगे, प्रकार संस्थान के उदाहरण के बल पर आहिस्ता-आहिस्सा रत लोकल बोर्ड की शालाओं में भी कताई का प्रशिक्षण सार्वित्र हादि ने बान मनमुद्दे भेने प्रयत्न हो नीत ब्रह्मिया हु अनुवा । अभारत भूम प्रयत्न मही दिने हैं। यह मन की बात चारी जाने को निर्माल है है हि भे भीतरी बनना बादमा था, मी निरादा की बर्क्स है हो ही की है। समस नगर बर नद् ।

७. मुक्तानी की पूर्त बेंगे की जाय, इसका विकास करते हुए, मृत्रे उनसेका कार्य पूरा करने के लिए संस्थान में ही करना वाहिए। ऐसा मानूम दे रहा था। इसलिए यही मिस्तक की मीकरी प्रान्त करके बारमान्य के बाम में में मिल देन और मुक्त मान की पूर्ति करना दोनों कार्य एक गाय जम सकते, ऐसा सेना इसका बा।

गरवारी शिक्षा-गरियाओं में भौवारी बारना गदीय है, यह में बच्छ भारता है। परन्तु अपनी परान्दर्शा भी सार्वत्रनिक सम्या भी ओर से उसका काम एक गाल के लिए ही करके अपनी निरंद की आवश्यकता से अधिक बेतन मांगना यह भी मार्ग गौण ही है। इब्यहीन आदमी का यन के व्यवहार में स्पर्ध की जवाबदारी होना अचवा उपरोक्त सरघा के नियमों की टालकर चलना, यही मूल दोप है। फिलहाल में चरगा-राप का नौकर नहीं है। पूर्व रूप से घरला-सब के मातहन भी नहीं है, फिर भी कुछ समय त्तव चरता-सम की पूरी हुक्मन में रहकर और उसके लिए वही भी जाकर न्वसानी भी पूर्ति बारने का यह भी एक रास्ता है। वर्षा राष्ट्रीय विद्या-रूप, मासवने आधम आदि जगहों में काम करने का आपने सुझाया या । वे मार्ग भी है। आप गांधी-सेवा-गंध, घरखा-संध और अन्य संस्थाओं के मूत्रपार है ही। इस नाते के अलावा भी आप जो तय करेंगे वह मझे मान्य होगा ही। तयापि आप उपरोक्त सब बातों वा विचार करके मझे आगे कौत-मा काम करना चाहिए, यह तय करके यथासंभव शीध सुचित करें। पत्र का विस्तार बहुत होगया है। प्रत्यक्ष मिलकर इसमे भी अधिक विस्तार से बातचीत हो सबती थी; परन्तु भाषी बार्य का स्वरूप जिस तरह तय होगा उमके अनुमार उपर बाना ही मेरेटिए अधिक मुदियाजनक होगा, और खर्च भी दृष्टि में लामदायक मालूम देने से पत्र से ही काम चला लेने : वर्ष्ण रिवारी । और व्यवस प्रत्यक्षी साहित्यो दुवस हिस्सेस وروع الم المناكلة والمناكلة والمناكلة fifth 13

भी मन्त बाब्धेव १९१९ में २१ तह तावामी आवं है करने दे बार माने क्लारियी किने में काम करने की इस्सा से कीर हों। तप १९२३ को करवरी है। अर्थन तक तांचीजी का नागुर ते राजांची तर, महाराष्ट्र में दौरा हुआ। यस दौरे ने बार साराणवाडी के महारात है सांग और तहायमा पर तथा तांचीजी की माता है भी मन्या परावहरें तावनवारी राज्य में बाला-प्रतार वा बाग माने शुप में निया। एक तन

हे बाग बा जो महबात प्रत्या में गांधीओं को धेजा, उनार्वे कहुब आली १९२६ ते भी मणागाएव गांधी नेवा संघ के तराय हुए थे। गांदे हो को हरित्रण मात्रा के शिक्तीलों में सामी प्रवार के हेंद्र प्राणा हरत हुए हती प्रकट की गई थी। उपार की गई थी। उममें से करीब ३०० द० की शारी के बाम बहुत नहीं तरे हत बारण जा रक्त का शांवाव जाना के जिससे पहा । गांवीनेशकी के तरायों की निर्वात आम तीर पर वो सालों के लिए होती थी। अपने चाहा कि यह पहीं भीरती करके यह घाटा पूरा कर ते । इस दिवारी नापीनीवानांप को सहस्वता से मूलित चाही । जनको इस इच्छा से बनना लालजी को गलतरहमी हुई शेलती है कि वह साम्रतवाडी के खरता-प्रता के काम से निसात या उपस्तीन हुए हैं। जमनाशासत्त्री ने उनके सांचीनेता संप ते मुक्त होने का विरोध किया; वर्षीकि उनका (जमनासाहजी क) यह लपाल वाकि यह गोपीनीवा संघ के आजीवन गराय रहें और हाती का पाटा गांधीनोचानांच को तरफ से पूरा करने को यह (जमनासाकर्ता)

संयार ये। लेकिन अप्पा राजी नहीं होते थे। हुमरे, अगर मौकरी ही करती हो तो बरतानांच या वर्षा को दिली राष्ट्रीय संख्या में हो करते ही ी दूचका थी। अंत में गांचीजी और विलोधा की शलाह से अप्पा राज और नीकरी करके पाटा पूरा करने का विचार उन्होंने छोड़ दिया।

Y

fra securio.

क्षां। कुछ दिन गार्थ कर्ण गीर्थ यह ही मूर्ग यह मार्थ हुना है शक्त माहद श्रीमार है। यह या कुछ हा के सम्माण करने कारी रही

क्रमान् रियम शहर ब्रह्म क्रमण राग है।

सूधि को लाउंगावस्य से यह जानकर सुनी हुई कि बायोगान के बाद बह बहुत करारे हा सुदे हैं और पाने दिना को कारों कर ते में हुई की है। तीर साम्य पर काई अग्नवी स्वत को बार बागाम कियाना में में देन कोई हार्नामा केंद्र कहा हूं कि बाग बागानाएं के बागा कोंगा कोंद्र कारमा में तिम् कीस प्रांचन स्वार्ध करें। दे दिन्दुन कर्यक्ता सदद है, दिस्पत्र दिन्द दिन्दीन सुदे दिन्दा बादा साहित् केंद्र करने बागान साहब में स्थीयन का हान सुदे तिम्मी की अन्य में प्रांचन केंद्र करने हुन्द सम्बद्ध हुन्द दिन्दीन सुदे दिन्दीन स्थान करना।

भाषा है कि शकारमाहब सीध्य हैं। मन्यूररण हो बावेवे ।\* सुभाषाचा-महिन,

> शापना, क्यनानाल स्वास

: 4:

दिस्टी, २९-१-१६

प॰ थी काकाळी.

धारर मणाम । मुसे बहुत हुत है कि जबसे बधी में आई हूं, आपको यह नहीं दिया गर्दा । आपने तार का, जो पूरू बागू की तथीवन के बारे में दिया था, अवनत मुक्तिमा न दियाने यर आप क्याल करते होने कि वैती मानुस्तृदार कहती हैं। वितिन जबने आई है पाली में बदें, दिल की कम-बोरी, आये पर के दर्द मुसेस से हैंगत थी। अब कुछ अपनी हूं। दूसरे,

ให้นิทิ สิ ผลโดล

पत्र-य्यवहार माता-पिता का शुक्रिया कव जदा करते हैं ! आसा करती हूं कि हरा । आप दिल्ही कव आ रहे हैं ? मुत्ते खबर दीजिये । पू॰ बाहु के हा

भी तक ठीक खबर मही । श्री वल्लभभाई बार-बार लिखते हैं हैं तत बुलाओं । देखों, क्या होता हैं । ओम्, मदालखा, रामकृष्य के गार, माताजी को सादर श्रणाम ।

गर, माठाजा का सादर प्रणाम । इदर प्रणाम-सहित

आपकी, अमतुल सहार

वर्षा. -१२-४१

: ६ :

ो झा साहेव, काकासाहेब से मुझे यह जानकर बड़ा सन्तोप हुआ कि राष्ट्र,

चार के संबंध में आपके विचार वैसे ही हैं, जिससे कि इन सं<sup>वंध</sup> यत विवाद अच्छी तरह हल हो सके। खेद है कि मैं स्वतः सम्मेल यत न हो सक्ना,तथापि मैंने अपने विचार सम्मेलन के स्वागताच्यामी

तत नहीं सक्तात्वपाप मन अपना प्रचार सम्मलन कर साधावाय्यात्व पन में लिख दिये हैं, जिसकी नकल आपके अवलोकतार्थ पर्णे र रहा हूं। उससे सम्मेलन में मेरेन जा सकने का कारण भी आरपी हो जायगा। जाता हैं, जाप भी मेरी अनुपस्पित के लिए धार्य

भवदीय,

जमनासास समाम

: ७:

प्रयाग, १६-१२-४१

जमनालालजी,

-पत्र मिला, घन्यवाद । आप सम्मेलन \* में उपस्थित न हो सहेंगे, तो साहित्य सम्मेलन हमका केंद्र है। ही क्यां के बांधानिक बच्च को कुम्में क्यांट्र का स्थाना है हिंदी केंग्यू क्ष्में करण दि उपर्ये क्यांच्या रायरे गाँउ। बद्ध रहणी भी क्ष्म को है बोर स्थान बहुण का क्यांग्या होंगा है।

शन्ति है, बाद शहरण है।

فديث

Stand by

et \*\* 16

कार्य करानामालकी.

वर्ष दिस् है। क्षापनो यात्र जिल्लान की कर्णान कर रही हूँ पर कार्य क्षापन रहा है और सदीयन क्षाप्ती सदी ।

भारत में भोगी के वे बाद क्यां का गी हु। हु- बाहुनी अवते वर्ग कार्य है, मूर्ग कुला ही वर है । यह यहां मूर्ग कार्यों कार कर वर्णना अवता यहां क्यां मही करी। बहा यहां बहुव कर उत्तर । वराम का हाल अगवते लिए हैं। बाम भी उत्तर बहुन करारा गहला है। बदता ही बाता है। बात होने की भी कुछ आगर है नहीं। और आवत्रक केरा में कुछ होने दिला के स्थान देश होता है। बसीन आहे हिला नियार हो बता है। नहीं मानून ज्या होने बाता है। अथा, और देशा है। महीं है। वहीं आही।

आप में में हैं है जल असबार में पड़ा का कि विक्रती के इलाज में कुछ मुक्तमान होगया है। आरा है कि दर्द कम हो रहा होगा ।

मेर्गेटन् रम गमय जयपुर आजा गभव नहीं था। पू॰ बापूजी से भी मेर्ने पूछा या। उन्होंने रम बयन मुझे गींथ क्यों आजे वा आदेश दिया। अब जब नभी मीवा होगा, जबर आऊमी। सेविज अब तो आपवी बागी रम गोंथों को देवने दो आगहीं ?

यहारर एवं छोटी-मी रियानत-भामी-मीं महबड़ होगई थी। गोली भी चली। बेचारे गरीब ही इन मीनो पर मारे जाते हैं। उनने लिए आइये ।

थाज ज्यादा समय नहीं है । इसलिए और नहीं लिख सकती। बद बार मेरा दिल बहुत दुसता है। मुझे वर्षा ही लिखेंगे। जत्दी अच्छे हो जाइये और बीघ ही घर बात

आपकी बहित. अमृतकुंवर

: ९ :

श्चिमला, २५-६-३७

में आपके नाम आज एक चैक भेज रही हूं। कमला नेहरू अस्तता प्रिय भाईसाहिब, के लिए यह रानीसाहिबा अमावन ने मुझे मेजा है। मेहरवानी से इस के रुपंगे ५०० की रसीद आप मुझे तुरन्त भेज दीजियेगा। में खुद उनकी क्तिजवा दूगी । आशा है कि आप सब अच्छी तरह से होंगे । अब तो वारि भी गुरु हो गई होगी। यहां अभी तक नहीं आई है और काफी गर्मी है बापूजी लिखते हैं कि आप कलकत्ता जानेवाले हैं, लड़के के विवाह के लिए।

अब तो जगर ईरवर चाहे में एक महीने के अन्दर-ही-अन्दर बापूडी क्या वह विलायत से लौट आये हैं ? अगर आप उनसे मिल्लें तो कह देना कि मैने आपको पत्र हिन्दी में किया के पास जाऊंगी ।

कोई भूल लिखने में हो तो धमा कीजियेगा। जल्दी में लिख रही है । यह सुनकर वह सदा प्रसन्न होते हैं ।

हुं १

आपकी बहिन, अमृतकुंवर

: 00:

शिमला, ७-९-३७

प्रिय भाई जमनालालजी.

आगनी पूचना बाज के अलवार में पड़कर दिल बहुत हु:ल रहा है और मन परेशान है। जिस दिन में सेमांब से चली हूं उस दिन सो मिम बापूजी पहले से कुछ अच्छे मालूम देते में, लेकिन सायद उन्होंने अगले रोज जो मुलवात ही होगी उनके कारण फिर से तबीयत निर मई होगी। वड़ा अफनोस है। आशा है कि आप खुद सेमांब में एक-नी हलते जाकर बापूजी भी रक्षा करेंगे। मेरी सम्मति में उनके लिए काकी सांति सेमांब में ही मिस सकती है, आप दोई बुढ़ रशक उनके पास रहे। आप मह सेवा बजूबी कर सनते है। जचर कीनियेगा। हम लोग सो दूर पड़े है। इसारे दिलों को भी कुछ मुख चहुंचेगा।

में तो उनको दूसरे-सीसरे दिन हमेगा पत्र जिसती हूं, लेकिन क्योंकि आपने असबार में मना किया है, में नहीं जिल्लूमी, जबतक आपकी आजा न हो। मीपा को जिल्ला रही हूं कि उनके स्वास्थ्य का हाज मुत्ते रोज भेज दिया करें। आप भी अगर उनसे रोज मिलते हों तो मुझपर दया करना और टीक-टीक सबर मेजते रहना।

आपका तार नवीव बस्त के बारे में मिल गया था। उसके लिए मेरा धन्यवाद। मेरे खयाल में वह अब हम्ते भर तक बहापर आ जायेगा।

जाता है कि मौसम सेगाव में अच्छा है। बापू को छोड़ते हुए हमेता बहुत दुःस होता है, सैकिन जब बहु सीमार होते है तो दूर रहना बहुत कटिन हो जाता है। बाप सब को उनके पास पहते है बहुत भागवान हैं, इसीकए मुसे मूक्ता नहीं और संबर मेजने रहना। बाकों अस्तात में अभी तक हैं, टेकिन अब सिवाय कमजोरी के कोई और तककीफ नहीं है।

अब आज और लिखने का समय नहीं हैं। सबको मेरी तरफ से सप्रेम बन्दे नह देना। आसा हैं, बाप सब अच्छी तरह से हैं और भगवान् बाए

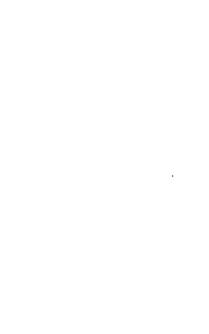

: 09:

शिमला, ७-९-३७

· 'प्रेय भाई जमनालालजी.

आपनी पूचना आज के अखतार में पहकर दिल बहुत हुआ रहा है और मन परेशान है। दिल दिन में सेनाव से चली हूं उस दिन तो प्रिम बागूजी पहले से बुख क्यंत्रे माल्य देने में, लेकिन सामद उन्होंने अगले रोज जो मूलावात सी होगी उसके कारण फिर से तबीयत गिर गई होगी। बड़ा अपन्तीत हैं। आशा है के आप युद सेगांव में एक-रो हाने जाकर बागूजी वी रक्षा करेंगे। मेरी सम्मति में उनने लिए वाफी सांति सेगाव में ही मिल सकती है, अगर कोई दृढ़ रसक उनने पास रहे। आप यह सेवा बनूबी कर सकते हैं। अपन कोई ना।। इस लोग सो दूर पड़े हैं। हमारे हिलों को भी इक मुख पहुलेगा।

में तो जनने हुमरे-सीसरे दिन हमेचा पत्र जिसती हूं, हेनित बचोरि आपने असवार में मना किया है, में नहीं जिसकी, जबतक आरमी आजा में मी सी की जिस हों है कि जनके स्वास्थ्य का हाल मुझे रोज भेज दिया करें। आप भी अगर उनसे रोज मिलते हों हो मुगदर दया करना और टीक-टीक सबर भेजते रहता।

आपना तार नबीब बस्त के बारे में मिल गया था। उनके लिए मेरा धन्यवाद। मेरे खयाल में बहु अब हुपने भरतक बहानर आ जानेगा।

भागा है कि भौतान सेतान में अच्छा है। बाहू को छोड़ हुए हमेया बहुत हुन्स होता है, ऐपिन जब बह बीमार होते हैं तो हूर रहतां बहुत करित होते हो। आप सब जो उनने पात रहते हैं बहुत भागत है, दर्शिटर मुग्ने भूता नहीं और सबर भेजने रहता। बार्टी अवस्तान में अभी हव है, ऐपिन अब सिवाद बमजोरी ने कोई और तक्तीन नहीं है।

अब आब और जिलते का समय नहीं है। सबको मेरी तरफ से स्प्रीम करी कह देना। बाटा है, आप सब अच्छी तरह से हैं और 'आराम देगा।

आपकी बहित, अमृतहुंबर

सूया काले नागपुर में मिली थी और कहती थी कि आपको जहर से ज्यादा देना चाहिए। स्त्री-संघ के लिए आप आप कुछ और दे सकते है तो दीजियेगा, मेरी सातिर।

: 22:

जालन्वर, १४-१२-३३

जमनालालजी,

मालूम होता है कि आप अभी तक बापूजी के पास जुड़ में ही हैं। क उनका स्वास्प्य धीरे-धीरे बिल्कुल अच्छा हो जायणा और आर

तक काम से अलग रखेंगे। ने मुझे लिला है कि मुझे भी उनके पाम आने की इजाबत आग ार नहीं है। इसलिए अब में नागपुर से सीधी यहां लीट आईसी। र २६ ता. को पेडुंचने का इरादा है और यहां जनवरी की दूसरी तक रहता पड़ेगा। अब वहां जाने को दिल बिस्तुल ही नहीं

तक रहता पड़िया । अब वहा जात का दिल विन्दुल हा पर एगर मैं 'समानेत्री' के जाल में न फंसी होती तो जाने से इत्यार टेडिन जाना तो पड़ेया ही ।

ो भी बहां २८ (मुळे अधिकात) को हमारे जलने में बार्मिन ए उम्मीद है या नहीं ? बहुत आगा रसी मी कि बाहुबी के एक तो में बहुतों को लाम पहुंचता, पर उन्होंने वो घोता दिया है। है। महत्ते हैं। और तहत उन्हें पीप आसम दे। हुए ले जता र जाने की तककीज कर रहे हैं ? मुता है कि सावद मुने बार्ग म 'कुछ गुवाई है ? महिर है से इन्ति हुए का स्वस्ट उनके लिए क्या अच्छा होगा ? और कवतक जायंे ? फुमंत हो तो लिखियेगा । सबको सप्रेम चंदे ।

आपकी बहिन, अमृतकृंबर

: १२:

जालन्वर, २१-१२-३७

त्रिष जमनालालकी,

आपका पत्र कल मिला और उसे पड़कर बहुत दुसी हुई हूं। आशा तो मेरी बहुत भी कि जनवरी के गुरू तक बापूजी की सेहत इननी अच्छी हो जाती कि मृते उनके पास कोने की इजावत मिल हो जाती । आप 'विकंग मेरेडों के लोग ही उन्हें थीमार करते हैं। और पिर दुःल हमारे जैसे गरीयों को बदौरत करना पड़ता है और अब में देवती हूं कि अगला 'विकंग कमेटी' का इजलात आपने थान्ये ही में रसा है। बचा उन्हें फिर थीमार करने का इरास है। अगर लाग मागुर २२ की मृत्त सहायता देने के लिए आयें तो यहां न आने की वनह के मेरा अब किसीपर विस्तात नहीं से कारण और उनके यहां न आने की वनह के मेरा अब किसीपर विस्तात नहीं है।

सायद में नागपुर के बाद बाम्बे दो-तील दिन के लिए आर्डा। आसा है कि दो-नीत मिनट के लिए बादूरी के दर्शन की स्वाजत मिलेगी। अगर जुहु की आबहुबा उनको माफिक है तो किर वहां ही उन्हें रहना चाहिए।

> आपको दुखी बहिन, समृतकुंदर

: {{:

त्रिय भाई जमनालालजी,

अंदेता है कि आप मेरे से नाराज न होगये हों, मेरी कल की चिट्टी

से । क्षमा करना, अगर मैने उसमें कुछ लिखा जिससे आपको दुःख हुशही। में खुद बहुत दुखी हूं, बापूजी की बीमारी से और मेरेलिए तो यह हीए महीना है, उनके पास आने का । पर आपकी रक्षा को हरगित बुरा की मानती। यदि में बाम्बे आऊं तो मुझे उनसे दो-चार मिनटे के लिए तो फिनी की इजाजत होगी।

में वापसी टिकट ले रही हूं, इसलिए आप बिल्कुल न घवराइये। सबको सप्रेम बंदे

आपकी बहिन अमृतदुंदर

: 88:

जुह, बम्बई, जानकी-बुटी, 20-2-21

प्रिय बहुन राजकुमारीजी,

कल पू॰ बापूजी का तार मिलने पर यहां से मैने जयपुर दरबार ही स्टेट कौसिल को जो पत्र लिखा या उसकी नकल व वहां के नोटिक्तिग की नकल उन्हें भेज दी हैं। इस पत्र के साथ जयपुर गजट नं० ४५१८ हैं अंदा की नकल भेज रहा हूं। सायद बापूजी को इसकी जरूरत पड़े।

कल जो कागजात बापूजी ने मंगवाये हैं, उसपर से मालूम होता है। इस 'हरिजन' में वह इस विषय पर कुछ लिखेंगे। यदि बापूजी के उस लेख की एक नकल आप मुझे वर्षा के पते पर भिजवा देंगी तो जयपुर राज्य में प्रकार करने के लिए में उसका उपयोग करना चाहता है। जिस समय 'हरिज़र्व प्रकाशित होगा, उसी समय उसे पत्रिका-रूप में छपाने का विचार है। इसलिए यदि उमकी नकल पहुने ही मिल जायगी, तो इस काम में मुख्या

## : १५ :

बर्घा, २६-१२-३९

प्रिय भाई जमनालालजी,

**वई दिनों के बाद आपको लिसने का अवसर मिला है।** 

मैं छ: सप्ताह के लिए बाहर रही। बीमार भी हीगई थी। अब तो

अच्छी हूं और यहां आये हुए चार दिन होगये हैं।

पूरव शाह भी तेहत अच्छी है। बाम तो बाफी है और विकास मेटी के दिनों में बहुत ही रहा। पर बाम बम बप्ते का तो बोई ह्यान है ही मही।

आपका स्वास्थ्य अब कैसा है ? आसा है कि आपको इलाज से काकी

लाम होना । यहां भवतव वापस जावेंने ?

पूज्य बागू जातना चाहते हैं कि जो आहेर हाल में जबपुर बरबार की सरफ से निकला है कि प्रजा-मण्डल अपना रजिरदेशन कराये—वह क्या है ? लिखने हमें बसाइयेगा।

असपुल सलाम मेरे पास बैटी है। आपनी प्रणाम नहनी है। अन्यनी

तबीयत के बारे में पूछती है।

और यहां शब अच्छी तरह से हैं, शिवा गरीयों में, जिनमी सम्मा रोज-रोज बढ़ती पक्षी बाती हैं। छेदिन यह तो बीमारों का घर है—चारे मानशिक हो बाहे शारीरिक।

आपनो और ज्ञाननीबहित को प्रचाम ।

आएको *वर्षान.* असनक्**वर** 

: 25 :

. बदर्, ६५-११-३९

ष्टिय भाई समतालालकी,

आरवा यव आब सिना । एससे बिन सरामना वी बोनारी वा हान सुनवर अवसीस हुआ। अरहा है, सरामरा वो सीम ही जागाव आ बाजा। ।

पूर्ण बापूरी अच्छे हैं। हुए महार हो सभी भी है। बार में बार में मार्थना के बाद नुरस्त ही भारते की भने गये थे। मैं प्रामीद काडी हुंति हैं। Am & wie .

मैं भी भव रीज है। बारी ही बड़ बारी हैं। बंग देशना ही है।

भारे दिशों के बाद इसीत जातेवाती हैं। एक की दिल में स्थाप गरें रहेगी । विदायना में काम अच्छा चल ही मही मकता, जबता कि हती राज' महाराजी में कुछ राजि नहीं जानी और राजि नहीं मामगी, बरार मेवा-मात्र मही है. एवर्न दिली थे।

नातकीवहितको प्रणाम। महालगा को प्यार और ओम् को भी, कर

भाग है पान ही भाजकार । पूज्य वा जभी तक दिन्सी में हैं।

बम्उर्देश

· 10 : विमना, ३१-५-४०

विष भाई जगनामाधनी.

भागका पत्र शेवर श्री प्रमुख्याल, हिम्मत्तिह के मेवेटरी, मेरे पा आये थे। थी प्रभुत्पालती बेंचारे यहां आते ही बीमार होगये। बुसा म्बागया था। भैने डाक्टर भैजने को करा, श्रेविन उन्होंने कहा कि आवस्तरण ज़ही है। आपनी आज्ञानुसार मैंने उन्हें एक परिषय का पत्र थी वाजरेरीनी को दे दिया पा और थी वाजपेयोजी को टेलीफोन करके आपके बारे में बातचीत भी की थी।

. क्लोर आसा है, आप सबुसल होंगे। जयपुर प्रजा-मण्डल के सम्मेलन के बारे में भेने असवार में प्रा। ऐसा मालूम देता है कि अच्छी तरह सब काम है। गया । स्त्रियों की मीटिंग का हाल भी अखबारों में आया था। राजपूर्वानी भें हिनेयों की आगति और शिक्षा की बहुत जरूरत है।

मुघे यहां आये तीन हफ्ते होगये हैं। अभी तो मैं माइयों के पात हैं। हूं। नीचित्रामी भी काफी है, और पूज्य बापूजी को मेरी आवस्यकता तो है

१२-१४ जुलाई को मुसे नियमें की काल्फेंस के लिए एवटाबाद जाता ।या। इमिल्ए, मेरेस बाल में, जुलाई की आसिर तक रोवायाम आगा होगा। स्टहाई की सबद आज तक सो सुरी ही आसी है, मित्र-राज्यों के लिए। शिक्स में समझती हैं कि अत्तर में यह लीग सफलता पामिंग। परण्यु मुझे दुस रे रहा हैं कि इतने नीजवान मारे जा रहे हैं। दुनिया पामक होगई है। देखर को मूक जाने का यही परिचास होता है। रोता मालूस होगा है कि १३० तताह हो आया।। और हम लोग ऐते कमसदत है कि आसत में कड़ते

बारें बाते हैं, छोटी-छोटी बातों पर ! जो मूल बस्तु है वसे मूले बैठे हैं । बच ऐबद होगा ! कभी-कभी सबीबत बहुत निरास हो जाती है । श्री जानकीबहिन को मेरा प्रचाम । आपकी कुछ येवा कर सक्ते, सो

> आपकी बहिन, अमृतकुंदर

: 26:

शिमला, २२-८-४१

प्रिय जमनालालजी,

जरूर बताइयेगा ।

सारका एव देहरादून से मिला, और आज आएका कार्डभी मुंचीजी के नाम लागमा। आएको देहरादून में एक सातियद जगह मिल गई है, यह मुक्तर आनन्द हुआ। मैंने आपको दो पत्र किल्ते में, दोनों ही नैनीताल के पते पर शामा है, आपको मिल गये होंगे। आपके Plan (कार्य-कम) बदलते रहते हैं। इसका चम हलाज है? आपको सेहत जच्छी है, यह मुक्तर खुगी हुई गई समीद एलती है कि आप साने मीने का काकी एहियाद रखते हैंगा। बजन क्रमा है और पूमते-फिरते कितना हूँ? देहरे में सो आजन्य पार्यी होती होगी।

मेरी सवीयत अभी तक संभवी नहीं । हर दूसरे दिन डा॰ मेकल के पास जाती हैं। आगे से आराम तो है पर अभी भी सांसी चाल है और

हर यक्त प्रकान रहती हैं। बापू चिन्ता करते हैं। इससे मु द्रस हाल न लिसू तो उन्हें अच्छा नहीं लगता और सच त ही है। अब तो मुंबे अपने पाम आने को बहते हैं, पर अपन तो कभी नहीं डालूगी। आसा करती हूं कि आठ-रस रोग अच्छी हो जाऊंगी <sub>।</sub>

सस्दार की सबर आपने अलवारों में पढ़ ली होंगी। आ निकाल देने पर उन्हें पूरा आराम आ जायगा । धिवराव कल आये थे। आपको पूछते थे। कोई सास सवर <sup>हेने</sup> की नहीं हैं। सब कैंदियों को छोड़ने के बारे में सोच-विचार हं

सा सुनने में आया है। देखें क्या होता है। पर इन छोगों के ऊ भो न्याय का विस्वास रखना मूखंता है। रूस की फीबी हालत दृष्टि से तो भयानक मालूम देती हैं। सबकी और से आपको बन्देमा मेरा प्यार । आप अच्छे रहिये ! तोफा का प्रणाम ।

> आपनी बी अमृतङ्ग : ?9 :

> > शिमला, १६-११-४१

त्रिय भइया,

आएका पत्र आज मिला । धन्यवाद ! आपने शायद पू॰ वापू से सुन छिया होगा कि मेरे बड़े भाई का रेहान ६ ता० को होगया। वह बीमार तो कुछ महीनों से में और हाल में उनी हालत मानसिक और सारीरिक बहुत दिगड़ गई भी और हमें जनते बर्ग को उम्मीद नहीं रही थी। फिर भी भार को के के है कि यह चले गये। लेकिन ---

बला रहे हैं। वहां का घर वगैरा संभालना होगा। महाराज तो यूक्त-प्रान्त के पहनेवाले हैं। जालधर की कोठी वर्गरा मेरे और भाई के चार्ज में देना चाहते हैं। भाई को उनकी (बड़े भाई) जगह ट्रस्टी भी बनाना चाहते हैं। खुद तो राजा होगर्ये हैं और दूस्टी अब एक ही रह गया, याने मेरे जज भाई, जिनके अकेले के लिए जिम्मेदारी अधिक है। यह काम सव तब हो जाय तो मैं तुरन्त वर्धी आऊनी। १९ की रात या ज्यादा-से-ज्यादा २० की रात को जालधर से चलकर २१ या २२ को दोपहर वर्धा पहुचुनी, आपको तार के जरिये पता भेजूनी ।

आपको गप्रेम बन्दे, सबको ओर से। जानकी बहिन को मेरी ओर से ो नमस्वार वह देना। छड्वियो को प्यार।

अमृतकुवर का सप्रेम बन्दे।

: २० :

स्वराज्य-आध्रम. बारडोडी, २१-१२-४१

प्रिय जमनात्रात्रभाई.

मल भौलाना गा॰ और जवाहरलाल यहा पहुंच गये । ए. आई. सी. सी व बारे में चर्चा हुई। यह नय पाया गया है-अभी तक-कि यह मीटिंग वर्धा में हो, पूरु बापू के बनारम जाने के पहले-याने जनवरी १२ से १९ के बीच मे। वृद्धिम कमिटी अक्सर पहले और ए. आई. सी. सी. के बाद में भी बैंडनी है। सो ए. आई. सी. सी. यदि १५ वी हो तो बापू १९ या २० को बनारम के लिए खाना हो सकेंगे।

बार बहते हैं कि आपने लिए उचित होगा, यदि आप तुरान तार के होरी एंग निमत्रण यहापर भौलानासाहब को भेजें कि ए आई. सी. सी. वर्षा में हो।

बारू बा स्वास्थ्य टीब है । पू॰ या भी आज अच्छी है, लेबिन बमबोरी ती है ही। मुते कुछ नहीं होगई है। बाबी सब अच्छा बाउता है। दुर्घावहित

فلأفتعده स्वाई प्रत्यते बीमार होतई । इम्सिए महादेवमाई र बारम मही मा गर्ने । बाबर मात्र भा तारं । गरहारकी पुषर गरी है।

मान भीर लिखने का गमन गरी। भार अच्छे होंगे।

٠ ۲۲ :

गोपुरी, वर्षा, २१

प्रम्य राजरुमारी बहिन,

ŧą

केल में प्र॰ विनोबानी के साथ भावलेड़ गया था। बान संव बने बहा से लोटने पर बाएका पत्र मिला। पत्र मिलते ही बापक जरूरी तार भिजवाया है। जासा है, वह मिल हो गया होगा। ए जाई मी. की मीटिंग यहाँ रतने की राम हुई हैं। लिया तो टीक हैं। किन् पर २५०, ३०० भादमियों के लिए नगह का होना कठिन हैं। पहर में भी मकान सादि का प्रवास नहीं हो सकता है। ए. आ थी. सी. को मीटिंग के यहाँ होने में यह एक बड़ी अड़बन है। इस बाते

अगर इस माल में ही रखने की बात हो तो नागपुर या अकोला मेरी रख में ज्यादा सुविधाननक हो सकेंगे। जो निस्तय ही, जसकी तार द्वारा भूगे सबर देने की, मैंने तार में दिखा दिया है। अगर अक्रोला या नागपुर ए निस्त्य हो तो वुनलालनी या प्रनमचलनी को नली ही सबर देनी होगी हों, क्या तो ज्ञार परमारे ही जनते निस्चय कर हैं या मुने ठीक से मंत्रपाई देने को जिल हैं। में उन्हें तार के बारा सुकता है देंग कि वे ए. आई ती. थीं. को नागपुर या अकोला बुलाने का निमंत्रण मेळ केते । में क्ट किर देहात की ओर जाऊंगा । ता २०० व्यक्तिकार को

प्रिय जमनालालजी.

हमारे प्रयान थी धनस्यामदास बिहला ने हरिजन सेवक संघ की कार्यवारियों समिति की आगामी बैठक सितंबर के प्रथम स्थातह में वर्षों में करने का नित्वस किया है। तारीसे सम्प्रतः ४, ५ और ६ सितंबर (स्त्रवार, दानिवार तथा रविवार) होंगी। बैठक में १० व्यक्ति उपियत रहेंगे, जिनमें ७ सरस होंगे। वर्षा में वे आपकी मेहमानदानी में ही रहेंगे। आसा है, उस समय आप बही होंगे। आप यदि न भी हो, तो इत्या आप जन लोगों के लिए, जिनमें प्रयान थी घनस्यानदास विज्ञा भी सामिल रहेंगें, रहने तथा कार्त-मीने की व्यवस्था करने की हिदायत किसी भी व्यक्ति को टेटेंश प्रकाशित बेटक में कभी हैंड महीता तथा है।

आपका युमिनतक, त्र ति उनकर (महामंगी, हीरजन तेवक संघ)

प्रिय जमनालौलजी,

में राजपूताना के दौरे के सिलसिट में अर्थ प्रोत्तर क्षेत्री और अराफ गढ़ी हहरा । भी छादूरामधी जोशी ने बहुत सलकार किया और सहा का को स्थानीय कार्य है नह रिकालाम । मैंने आपकी पाठधाला, जो राज-पूताना विध्यानम्बट के अधीन चल रही है, को देखा, औरधालण भी देखा और यहां के बलाई, रैगर और भंगी मोहल्लों का भी निरोक्षण किया । मेहतरों के लिए जो हुआ बन रहा है और जिनके लिए संघ ने ३०० स्पर्ध मी रिये है वही भी देखा । एकप्याहा के बलाइसें से भी मान और उनके हुआें वा जो प्रस्त उठ सहा है उदके बारे में भी बान की। आधा है पत्र-स्परहार

ि हुए गर्द उनके हुआ के लिए गंच में हुया। सोवल में भी एक हु बन रहा है। इसके मिए गय ने ७५० रावें गहाबता में मंदूर विवाह थीं हेटराज्जी शंतान बात मही आने में । उनके संग भी प्रीनाहात पूर

को भेजा है कि बहुत जाकर और कुछ हरिजन-वार्य की छंनावना हो हो हैं। प्टारह हरित्रन-कार्य के लिए बहुत ही क्षेत्र है। प्रस्तुत पाउपाल के

अलावा अभी दो पाउनालाए मेहनरों और बलाइवों की बल हक्ती है। भागमी पारमाता में ४८ छड़के हैं और केवल एक अध्यावक है। उन-धाला को राप के अधीन करने की बात चल रही हैं। वितन्दर में ब

जब वर्षा में मिलुमा हो अधिक परामर्स बरूंगा। सहोपर संप विशेष ।

हुँ छ भी नहीं कर सना है, पर नार्य करने का इरासा है। यहाँ के कार्य लिए आपसे सहायता की अधिक आसा करता हूं।

पहा के भिनयों को पूरा बेतन मिछता है। जनमें से एक रूपगा इंत्सेटर पूस हे होते हैं। उसके संबंध में भी बेबसाहब को हिसा है।

अधिक बातें मिलने पर होंगी। मैं आज मुकुन्दगढ़ जा रहा हूं। : 28 :

अमृतलाल वि॰ ठक्कर का बन्देमातरम्

त्रिय जमनालालजी,

भाषका कृषा-पत्र १२ ता० का मिला। यह जानकरैं प्रसप्तता हूर्र कि आपका स्वास्ट्य ठीक हो रहा है।

मेंने भी दामोदर को लिखा है कि वह चौखामेला होस्टल का सरस न जाने और हुछ औरों को बनावे। आप यदि जिनत समझें तो एक — भिरत को नागपुर भेज हैं और वहां की रिपोर्ट यह आपको और!

भै आज बाबई ना रहा हूँ । वहाँ से दक्षिण—गदास—नाऊंगा की

चर के अन्त या अनुवर के शुरू में होटूंगा। होटते समय वर्षा हत उस समय आप वहां रहेंगे तो हम दोनों नागपुर चले चलेंगे।

आपको यह पता ही होगा कि ऋष्यभदासजी ने प्रान्तीय संघ की अध्यक्षता से इस्तीका दे दिया है। उनके स्थान पर आप किसी अन्य सण्डन को निकारित करें तो अच्छा है।

> आपका, अर्जावक टक्कर

: २५ :

बम्बई, २९-१-३०

मुख्यो जमनालालजी,

उल्लब बावेस कमेटी के मंत्री महोदय में जिस एम. एक. शी. के बारे में लिया था, उन्हें पत्र लिखा है और अस्पृत्यता-निवारण के बाम के लिए बिननी ही मुचनाएं दी है। हमारा प्रवाधित साहित्य भी भेजा है।

पुण्टलीन की आपनो अच्छा नाम दे रहे हैं, यह जाननर गयाधरराव सुब स्पा हुए है। उधर ने पानों में आपनी वह सरिश्वय-पत्रिना लेनर पूर्मिंग तो अच्छा नाम होगा, हवामें मुझे संना नहीं है।

دنڈ دی و د बाजराजनी है बार में बाजूनी में की निवार है नवडी की नीता गांच भेजना है। है का सबव बातरीयरी बादेश के सिक्टबार बर हो इस बच्च से इस्तान बड़ा दिवर जा नहता है। बारेस के मेरेट (बारेस दी वाता म करते हुन विचार नामाना में विचार गुर्दे की उन्होंने कोनारे बात में और कींगतवारों में माति की र कम ने कम दियी तारेच स हरतीहर न देवे का बायह किया, और ऐने बागार करनावे। किए हती को को इंदर्श कर व्यवस्थातिक गमानी को म छोरने का हिला और इन मामर का बनाद बाग हिमा नुषा मर भी बे गूरी गढ अगृह पुमंदर कर गहे हैं। इस निषय में गहुर की बहरत नहीं है। असवा में बार्ट पूछन बाजूबी की गय के अनुवार हमारी कमेरी के उन्

° गांचीजी के पत्र की प्रतिनिद्

''माई थी भानादानाद,

साबरमती, २५-१-३० वैग्हारा पत्र मिला है। मानवीयजी हिल प्रहार का आसीतन कर है, यह में नहीं जातता। पर अगर बहु कारीत के तिताल आबोतन करते ती अववस्था नामिति में बह कोई मोहबा महों दस तकते, इस विचय में मू विकुत रांका मही है। मालयोगमी का कांग्रेस-विरोधी भाषण सोतक प्यतातातमी जनहीं भेजें और बुज जिस प्रहार विता से शहानिवास हता बाहता है, जाते महार ब्रुट । यदि सही हो तो हमारी समिति में उनके ते के शोषित के बारे में अपनी रांका का निवारण जनते मार्ग. भीयमी को ऐसे महतों से इन्स महीं होता और होता भी हो ती जह बबाने नाम भारत महिल है। मेरी समझ ऐती की कि वह कहिस के विद्य ती का महों ही करतें। इसके बारे में बुरता कीवा कर केने की

का स्थान छोड़ने की प्रार्थना की जाय या नही, इस बात को आप सोर्चे और उचित कार्रवाई कीजियेगा।

लि.

सेवव स्वामी बानन्द का अणाम

. २६ :

बम्बई, ३-२-३०

मुख्यी जमनालालजी,

आएका पत्र मिला। कल कमाटियों की समा में बहुत रात तक विचार हुआ धीर उनकी समिति ने अपने कुल, बानी ८ मन्दिर कीलने का प्रसाव किया, जिसका अंग्रेजी थी सीलम् नृत्ये दिया। उसकी नकल इसके साथ भेदता है। आज मेंने आपको तार मेंजा है।

और भी चार-पाच मन्दिर इन लोगों के कस्त्रे में है। उनके बारे में भी यही सत्तात लग्नु है, वेकिन उन मन्दिरों की माणिकी इस कौमवालों की न होने के बारण हम उनके पूछ नहीं चकते, इसीलिए उनके एक्टीमोंगें से, निजकी माणिकी है, सूचना देकर बाद में वे उन्हें खुळा जाहिर करेंगे। मन्दिरों वी सारी ध्यवस्था इन्ही लोगों के हाथ में हैं।

अब भंसाली वर्गरह कीम के दृष्टियों से मिलकर हमने प्रयत्न सुक किये हैं। को बुछ हो। खेर तथा मैंने मिलकर अम्बेडकर वर्गरह के साप एक परिषद् करने की जो बात लिखी भी उसके बारे में आपकी भेनी हुई चेतावनी ठीक है। उसकी ध्यान में रखकर ही हम कोत काम कर रहे हैं। बीछे ये कोत कामेंस के विरद्ध विगड़कर प्रोपेर्गण्डा करें, ऐसा कोई भीका हम इनको नहीं देंगे।

पुण्डलीकजी की सर्वीयन कैसी है ? दादा वहां आये हों तो उन्हें मेरा प्रणाम । वहां मन्दिर का उत्सव अच्छी तरह संगन्न हुआ होगा। थी महादेव-राजजी को प्रणाम।\*

स्वामी आतन्द

<sup>1-</sup> गुजराती से अनुदित

: २७ :

बम्बई, २४-११-३१

मेरव्यो जमनालालजी,

आपकी सूचना के मुताबिक कमिटो के विचार के लिए जोपत्र प्रमुख से भेजना है जस संबंध में अपनी कमिटी की मीटिंग बुलाई गई। विवार हुंग और जो मसविदा निरचय हुआ उसकी प्रतिलिपि इस पत्र के साथ भेजता हूँ।

इस पत्र पर विकास कमेटी विचार करेगी तब आप वहां होंगे ही। इसलिए इसके समर्थन में कोई बात स्पष्ट करनी आवस्यक हो तो आप करेंगे ही।

वम्बई प्रान्तिक कमेटीवाले नाराज हुए हैं। उन्हें लगता है कि उन कपर ही सारे देश के आन्दोलन की जिम्मेवारी हैं, इसलिए नास्किता अयवा महाराष्ट्र प्रान्तिक समितिवाछे उनका कहा नहीं करते, इस बा पर नाराज हैं। मुख्बी वल्लभभाई ने पाटिल और नरीमान, दोनों ही समझाया है और हमने भी रिववार की कमेटी की मीटिंग में उन्हें बुलवा

लिंक सेवह स्वामी आनद

: 26 :

बंबई, २८-११-३१

. मुख्यो जमनालालजी,

वंबई प्रांतीय कांग्रेस कमेटी आदि कमेटियों का रख देखते हुए अपनी किमिटी को समाप्त करने की आपकी गूचना से मैं सहमत हूं। प्रातिक समितियों को जागृत करने की दिसा में भरतक प्रयत्न कर चुके हैं और अपनी पदति से अभी जो कुछ और करना है करेंगे। सम्बई प्रान्तिक समिति अंत्यों के माथ साने वर्गरह का आयोजन करनी है तो भी मेरा अभित्राय तो यह है नि यह नार्य प्रारंशिक ममिति के क्षेत्र का मही है। तिलों में काम करनेवारों की स्थिति इससे बिगड़ गकती है। गुकरात की गायक्याड़ी हद में रियागत ने अलग अंत्यत्र पाठलासाएँ अब से बन्द करके उनके सभी बालकों को सभी

जानिवालों के साथ पहाले का हुक्य दिया। इसके परिध्यामस्वरूप अपूर्ण पर बंगे-मंगे जुम्म बढ़ गहे हैं, इसकी कुछ कतुरलें में इस पत्र के साम भेजता हूं। बढ़े राहरों में बसनेकाले मनमाना कार्यक्रम बनाकर उन्हें सांकों में बलाने का मानना धोजने हैं, बॉक्ट इच्छा करते हैं, यह साथे के अन्याओं की रियानि मधित कुंगे करते हैं, यह नहीं समाने। तैपरेट एप्टेस्टोरेट का निर्मय करते मध्य बागुओं में यह बाल अच्छी तरह समानाई थी। श्री दाग्डेकर को मैं

बांचर सभीपण जिन प्रान्तों में बिल्कुल नहीं आये हैं, उनकों किर पत्र लिये पहें हैं और लहां में आपे हैं उनकर प्रवक्ता को बाम हो रहा है। मेरा बिचार हर प्रान्त पर एक नएक मोर दैवार वर्ष कर की अब्राह्मी को दिया जा समें - कुछ आंक्षों ने बारें में क्या करनी पहेंगी—को पोहुन्य गोगावती ने, लाकपणतापत्री और व्यक्तनव्यी के द्वारा स्वापित अनेक मण्डाणे में कारें में, जिनके स्विवसार सांबंदे भी पुरश्लेतमदास उपहन के गायम में सांबंदें।

: 35 :

स्वामी का प्रणाम पटना, १५-२-३)

रुगभी बमनालानकी,

टीव ताह ने समझा देशा ।

हा हो या। ऐने उपभावते हैं हिन नो पत्र दिनाने को नाम दिनायी है. हुए और नामें का काश अमेर आग हैं। ने नासी जनता ऐसी आनत है पत्र हैं। व रामें का काश की जाय। या। नामुख कराय पत्र हैं है स्वरेत में हैं कि रामें का काश की जाय। या। नामुख कराय पत्र हैं है निहन व नामियों में क्षितायों ने काम का निकास नहीं होगा। कारने तहा का

राया वर्गत के हाथ में के सहर हालीय हामिल विधे हुए होती के वि

पहां कुछ बहुत ही भ्रमोतादक छम् सकता है। किसीको कामकरो की सक नहीं हैं। आप यहां चोड़े दिनों के लिए भी आ जायं तो बड़ी मदर फिल कार्ज हैं ऐसा में निश्चित रूप में मानता हूँ। लेकिन आपको वर्तमान ि बुळाने को हिम्मत राजेन्द्रवाजू करने मयाँ लगे ? और दिना युकार बाने क्यों छने ? यह गोचकर ही में बैठा रहा, न मुक्ते अवतह हि की सुक्ती और न सूचना देने की ही। अगर आप जा सकें वो जरूर आ बादू ९ मार्च के बाद आवेंगे। इतनी देर तक राजेन्द्रवादू की इल्डार देवते की तो नहीं थी; पर क्या करते । कर्नाटकवालों ने तो महीनां गरी तैयारी कर रखीं थी । वह सब छोड़कर तुरन्त आने के लिए श्रा ते लिखते ? आपको दिल्पस्यी गहीं होगी, यह विचार करके उतका बात मुत्तवी रखी और ९ मार्च को कर्नाटक का दौरा पूरा करके बातुक्त् ्नानं, ऐंगा राजेन्द्रबावू ने विचार किया है और इसके अनुसार जियनेसके हैं। इस बीच वह खुद कुण नाकर मिल क्षावें और सभी किनाइसों हड़ा योजना आदि के बारे में बात कर आहें, ऐसा सोचा था। पर वह नगी रूप करने की हालत में मही हैं। हुमें जाने और साने में ३ हजार मीत का ह होता है। इसलिए जीवतराम । को भेजने का विचार किया है। जीवतरा २०वीं तारीख को तामिलनाड में पूज्य बापू से मिल आयेंगे। आप आने ह विचार करें तो जैसे भी होसके, जल्दी आ जाय । राजेन्द्रवाद कर छत्तरा में हैं। आज वायमें तब में बात करूंगा। मकान तो यहां मिलते ही नहीं। जैवा मी टूटा-पूटा मकान उन्हें मिला है, आप आयमें तो उसमें आपके टहरने का हट-अम कर निया जायगा। म हीगा तो एका प तंत्र है लेंगे। घोने, हरभीरावमार्ट बाल, पारतेरकर, पण्डितको, नाय तब मिलकर २०-२२ की टोली मुक्कार **3र जिले में फैल गई है।** धीने तथा स्टमीदावमाई कल ही गुनकरसुर गये। दौनों दरमंग, भीतिहारी, वीतामझे करेरह बाकर ठीन-बार हिन में वास बारते।

ाई, पारनेरकर, सहस्पबुद्धे मुजपकरपुर में है । पारनेरकर क्षया सहस्त्रबुद्धे कुरम के कारण खराब हुए कुओं की जांच कर रहे हैं। पारनेरकर ईख की सल मार न हो, इसलिए देसी कोल्ह दिलाने का प्रवन्ध कर रहे हैं। कुल रलाकर २०-२२ आदमी अपने आपे हैं और जिले में फीटे हुए हैं। और ो आने को तैयार है, लेकिन अभी रोक दिया है। इसलिए कि यहां का काम-ात्र और उसकी मोजना तैयार होजाय तो बुलावें। कमिटी को कम-से-कम क वर्ष काम करना होगा। सरकारी अधिकारी राजेन्द्रवाव के साथ तो ात करते हैं, लेकिन उससे अधिक कोई सहयोग करें, ऐसा प्रतीत नहीं होता । भाई श्रीलाल नानीबहुन को लेकर वहां महिलाश्रम में आनेवाले थे, ो आगर्य होने। उनकी मां तथा भाई का जी दखाकर उसे वहां लाये हैं, सिरुए ये छोग जल्दी राजी हो जायं और सर्च बगैरह भेजने छग तबसक जसे पुछ न मांगा जाय, ऐसा मोहनलाल भट्ट ने मुझे लिखा है। श्रीलाल ने ापसे बात की होगी। इस दिशा में कुछ हो सके तो कीजियेगा। सी. जानकी-द्दन सथा मदनमोहन को प्रणाम ।

हि. स्वामी का प्रणाम

इगतपुरी, ७-३-३६

रय जमनालासकी.

में आज सबेरे बासलगाव तथा दोपहर को इगतपूरी उतरा था। आई यमल अभी अस्थिर हैं। विवाह करने का करीब-करीब निश्चय कर चके । दिवाणीजी, पूनमचन्दजी वगैरह के साथ अनवा पत्र-व्यवहार चाल है। एके पास से मार्ग-दर्शन की खास इच्छा रखते हैं। विवाह के बारे में से ाय विषवा (नि सन्तान), अपना यह न हो सके तो कुमारी, अपनी जाति बोसवाल)में से, सोजने की इच्छा रखते हैं। सार्वजनिक काम में और वसाय के बाम में खुब जिम्मेदारी से ध्यस्त हो जाना चाहते हैं। घोड़े काम से ' गुजराती से धनदित

पत्र-ध्यवहार

जनको सत्तोप नहीं मिलेगा। यिनक बनने की इच्छा नहीं, पर काम मुबक्तों के लिए चाहिए। इस बीच लाप बन्बई बावें तो लापसे मिलना चाही है। आपने इन्हें चोड़ा-बहुत लागे बढ़ाया है; जब लाप ही इनके जीवन में लि घरपी लेकर जैसी मदद हो सके करें, यह इस्ट है। मनुष्य के जीवन में हैं समय बहुत लाते हैं जब वे लीक दिया में जाने के लिए योग्य निश्च करते प्रभी यदि सुपरिणाम मापन नहीं तो सारी जिन्दगी के लिए बेक्सर हो बी है। आपने मुक्ते इस मौजवान के बारे में बात की थी, उसके बाद बनने थीं में पुरुष्ट के सार हो हो हो से एक से बाद इनते ही में पूरुष्ट वे बाद इनते ही में पूरुष्ट वे बाद इनते हि हो हो पर सम्में आपके लिए लादर हैं, इनिंद ये लापका मार्ग-अदर्शन चाहते हैं।

लि. सेवरू, स्वामी आनद

: ३१ :

याना, २६-९-११

त्रिय जमनालालजी,

जगपुर में आपने अपने धीरज, बृद्धि-कोशल और मधुर स्वनाव हे ही पर जो जिजय प्राप्त को, उसके लिए बधाई! देशी राज्यों में बार्ड्यो में स्वार्डियों किया करने को देखते हुए आपकी यह सहक्ता रिमित्ताल में महकूज्ज के समान हैं। इसीलिए हम सबके लिए यह ब्रॉक्टिंग और और आदरणीय हैं। आशा है कि आप बिल्कुल जब्छे होंगे। अर्थित भारतीय कांग्रेस कमेटी में मेरा कोई उपयोग हो तो आप मुझे बुलाईकी! दंगें में ते नियार छोड़े दिया था, पर अपने से मेरा कोई उपयोग होती आप मुझे बुलाईकी! दंगें में ने नियार छोड़े दिया था, पर अपने से मेरा कोंग्रेस कमेटी में मेरा कोंग्रेस कमेटी मेरा कोंग्रेस कमेटी मेरा कोंग्रेस कमेटी मेरा कोंग्रेस कमेरा से मेरा कोंग्रेस कमेरा के स्वार्टिया से पर होता हैं स्वार्टिया से कियार छोड़े दिया था, पर अपने से साल क्षेत्र से से साल उपयोग समझे तो दो पर्वितयां लिखवां मेरें हैं।

सेवक स्वामी आनन्द का प्रहार

^•= पुत्रराती से अनुदित

## : ३२ :

सिमिनेपुर (फरंसाबाद), ३०-६-४१

पूजनीय बाबाजी,

,ł

1

į

ı

.

•

गारर गरिनय प्रचास । आएको मालूम होना चाहिए कि ता. २८ को मैं एसएक पनेहरत बेल में मिचार के पहले ही छोड़ दो पर्दे हूं। मैं ता. ७ कण्यी को नित्यक्तार हुई और ११ फरवरी को मेरा मुकदमा हुआ था। ६ मर्टने को मेरी गटा थी। एउने को मेरी ता. १० अगस्त थी। पर इस हिगाब में १ मरीना १६ दिन पहले छोटो गर्दे।

मृता है कि आर बीमारी के बारण मियाद से पहले छोड़ दिये गए। लिकि, बब आरबी बेंगी नवीयत है और बारको बया बीमारी थी ?यनेह-या थी. बाता से में भी भीर पनेहराइ भी. कवान में ही मेरे पति भी है। इस समय में आरबी जेल की बुछ बाने नहीं तिल्हाी, क्योंकि आप कमजोर होंगे, मान मेरे बार बारती, उसे जनर हुए बारके भीजवेगा।

रे. रिपाद के परित्र छोडी गई हु तक भी क्या मन्यायह करने के लिए कांगा देश कांगा है

६ शिषपणर न वी जाऊ तो क्या काम कर्त ?

् अन्य निष्यम्य न को नई तो क्या अवेशी पुमु, क्योंनि भैरविन्द्रनी ता बेत में हैं।

४ केन में बह रागी सीत्यों में बीर सात में बीड़े-सबीड़े, बततातूने कर्म (बनकों है और इस क्वे-ऑपकारियों से स्वितास बरते हैं, तब से मूर्त बेंग्सों के संबंध है। ऐसी राज्य में बात बरी दिखारा बरें सा नहीं ? इसारों का रहें हैं। ऐसी राज्य में बात बरी मार्ग कर सा नहीं ? के बारे बहु को रोज्य । दिला क्या सार्ट, स्टिट, मुझी, बचस सार्ट किरा हाल है से बोर बेंग दिखा है है। ही क्या है। इसे हैं

बचन हुन हिन्दिता। बाध्य में बबारी है हमा बाद हुबसे मेर

मिला प्रणाम कहियेगा। पत्र का उत्तर शोध दीजियेगा।

आपकी पुत्री, र्जीमला (राठौर)

: ३३

वर्षा, १५-११-

त्रिय एल्विन,

मुने आपका ११ तारील का पत्र मिला। मुने यह जानकर हुन हुँई कि वेतूल के आसपास की जगह आपको आपके भावी कामकान केलि केन्द्र के रूप में जंब गई है। इसके कारण भी सबल हैं। मुनेनिस्त्वहीं हींगानार से छौटने के बाद आप अपने हिए अनुकूछ अगृह का बुनार में कर लेंगे।

इस समय अगर मैं उधर आता हूं तो इससे सरकारी क्षेत्रों तया पूर्वक में निस्तय ही हलवल पैदा होगी। इसलिए में आना नहीं बाहुंगा।पर ब्र आप ठीक जगह का चुनाव कर होंगे तो आयम के लिए जमीन सरीतरे पहले, अगर संभव हुआ तो, में जसे देख लेना चाहूंगा।

अब में करीब एक महीने तक तन्दुरुसी के लिए वर्षा ठहरूंगा। बाहरों ने मुने सलाह दो है कि में पूरा लाराम लूं, महीं तो तिर के पिछ करी की नस के फूट जाने से उत्पन्न होनेवाली पातक उत्प्रमाँ का सत्तव है। आपने जो अन्तिम बात लिखी हैं, उसे पड़कर में करा विनित हुन हमारे सम्बन्ध माईचारे की किस्म के हैं।

आए मेरे माई के रूप में होंगे। इसके अलावा आए 'पिता' (द्वार) रह चुने हैं, इसलिए हममें भाई-माई का रिस्ता ही रहने रीजिये।

वापका, जमनालाल बनाव : 38 :

करजिया, १६-१-३३

य मित्र,

, भागा यह सार समार के उन लोगों के आराम के बोस से स्वा जा रहा
राजिय आवरपता से अधिक है।
राजिया आवरपता से अधिक है।
राजिया आवर में लोगों में एक पर दिया और पन्नह
न में बहु तैयार में होया । हुए जीत स्थाह में आपम कर्युप रूप
गाने आपता, और सब सामान प्यवसित्त करने में एक पत्तवारा और
गया। आपम में अनेक सोशिंडियां बनाई गई है, उनमें से अतिस्थ पाया। आपम में अनेक सोशिंडियां बनाई गई है, उनमें से अतिस्थ लाम में भित्रालयं, भीपपालय को प्रेमायतमं, पुस्कालय को 'गान्धी-लम्मोरंद' और भीवनालय को प्रमायतमं, पुस्कालय को 'साम्ये गाम्म से बरो हुई पहाड़ियों पर आराम और सात्ति के दिया है। गार्स में हुई उसरा नाम रखा है—'पार्विन्तवाम'। यहां उहरत्वालों लिए भीन पाया बरना अति आवस्यक है। 'बाह-मंदिर' और भीवत में स्वाया महत्त्रीयों है रिया भी से मंतिह बना दिये हैं। भीवत से एक ग्रेस-मा शिरवाषर और महत्त्रवालों में ग्रांतिह बना दिये हैं। 'उसमें में बौर माथी स्थामाब रह रहे हैं। बब हमने रन प्रकां 'उसमें में बौर माथी स्थामाब रह रहे हैं। बब हमने रन प्रकां



यान हो रहा है। हालांकि इसमें बड़ी किटनाई है, क्योंकि यहां ५ वर्ष की ग्य से ही बच्चे मां-बार को काम में मदद देने लगते हैं। आया है कि कुछ गय के प्रवच्चों के बाद भील-सेवा-मण्डल के ढांग पर मोंड़ बालकों की शिक्षा जो भ्रम्बन्य हो जायगा। सादी का काम श्रीकांत के हाथ में है, किन्तु अभी कि इस दिया में अधिक सल्लाजा नहीं मिली हैं। मेरा सवाल है कि इन गांवों सादी का कामी वक्षांत्र तहीं किता हो सकता है और यह काम करने यहा के पीव स्वावलम्बी बन सकते हैं।

दमसब कामों में राया बहुत कर्च होता है, लेकिन हमारे साथन अल्प । आध्य मदाने में ही ६०० राये सर्च हुए। लेकिन इसके लिए हम रायों ने क्योल नहीं करते। और लो लोग हमारे आदाों से सहमत नहीं है, हम निते राया नहीं लेते। और हमने इस तरह आये ४५० राये बापस भी कर देपे हैं। हमें हिन्दी की विज्ञानों की आदायकता है जिससे में गांववालों को हमें के लिए दी जा सकें। इस प्रकार प्रचार में बड़ी मदद मिलेगी। आप भी बुछ पुत्तके और पित्रवाएं दान में देने, उसका बहुत अच्छा उपयोग गिरा

आपना कोई समाचार नहीं मिला, यह स्वामानिक ही हैं। हम यहां गम से पीछे पढ़ गये हैं। समाचार एक सप्ताह बाद मिलते हैं। 'की प्रेस' गैर 'बम्बई' ने गिनक्ट 'पक्र यहा नहीं खाते। यहा उन पत्रों का बढ़ा मूल्य हैं भी मित्रों हारा मेने जाते हैं। आप यह साद गर्स कि आपमें से जिन लोगों को 'पत्र भेजना हूं उनको निवारों और प्राप्तनाओं में भी याद करता हूं।

अंगले पत्र में मैं आपको आश्रम का अधिक विवरण भेत्र सकूगा।

बापको फिर लिख पू कि यह स्थान स्वास्थ्यकर है और कुछ मलेरिया ते करोण के बलावा तभी दिग्ट से बच्छा है। हम केवल साकाराये भोवत रते हैं। में हो ऐसा हूँ जो अब्बे की को चीव भी दिन में एक बार सा लेता अन्यसा में भी साकाराये ही हूँ। हम प्रकृति के इतने निकट होनये हैं कि

## पत्र-व्यवहार

किसी भी जीवघारी को मारना हमारे लिए असहा हो गया है।

आपका प्रिय मित्र एल्विन ३

<sup>9</sup> अंप्रजी से अन्दित

े थी महादेव देसाई के नाम लिखे अपने एक पत्र में थी वेरियर एल्विन ने स्व० जमनालालजो के संबंध में नीचे लिखे उद्गार प्रकट किये थे : पिछले कुछ सालों में जमनालालजी को बहुत ही कम देल पाया था ।

हालांकि एक बक्त ऐसा था, जब हम एक-दूसरे के काफी नजदीक थे। ऐसा कोई समय मुझे याद नहीं पड़ता अब मने प्रेम और इतजता के साथ उनका

दस साल पहले जब में घूलिया जेल में जमनालालजी से मिलने गया और उन्हें 'सी' क्लास में रहते देखा तो मुझे इतना आघात पहुंचा कि मैने उसी समय अतिज्ञा की कि जबतक हमारे देश में ये बातें होती रहती हैं

पहले वर्षा में जमनालालजी के छोटे-से सीये-सादे घर में उनके मेह-ान बनकर रहना एक अद्दमृत चीज थी । अपने जीवन में जमनालातजी ने भी सादगी का त्याग नहीं किया। बाद में जब दर्भा ने राजपानी का इप लिया तो सहज ही वहाँ बहुत-सी नई इमारतें और संस्थाएं लड़ो *होगई,* र जो वों वे भर गई। मगर १९३१-३२ में तो उनके घर में सापुन या की तरह गांति और सादगों का वातावरण मानी मुंह से बोलत

जमनालालजी में कई ऐसे गुण ये जो पश्चिमवालों को खूब पसंद । उनको सादगो और स्वाभिमान, उनको सन्वाई और स्पष्टवादिता, मीवन के प्रति क्वेकरों-सी उनको युक्ति पश्चिमवालों पर अपना प्रभाव

निके जैसे धनी आदमी में सत्य का इतना आग्रह क्वीवन् ही पाया । उनके मुंह से निकलनेवाले अत्येक शब्द को आप जब चाहें कमीटी

: ३५ :

बम्बई, २९-१२-३०

प्रिय जमनालालजी,

परदार मंदिर छोड़े हुए क्षात्र ठीक एक महीना हुआ। पूज्य श्री वापूजी के साप में कलप्रमा साड़े पांच महीने रहा। । इतने दिनों में बापूजी ते जो कुछ देशा और समझ किया वह गुजरान, काठियावाड़, सम्बद्ध, महाराष्ट्र, और कर्माद्धक के कार्यकर्षाओं को यदामित समझाया। अब इसीकां साराय क्षत्रवारों में देना प्रारम्भ करनेवाला हूं। कुछ दिन पहले अहमयाबाद में रचलिएमाई मिले थे। उनसे आपके समाचार खिले। कमकलप्यन, गुलाववन्द, प्रहलाद सीनों जेल में ये, इस कारण उनसे मुलाकत न ही सकी।

आप पूज्य श्री बापूजी की तबीयत के संबंध में जानने के लिए विशेष उत्सुक हैं । इसलिए उसीके बारे में पहले लिखता हं। सामान्यतः वापूजी की तवीयत अच्छी है। उनकी सेवा में एक कैदी महाराष्ट्रीय श्राह्मण रसोइया दिया हुआ है। उस कैंदी के हाथ में और पैर में संधिवात था। बापूजी ने उससे उपवास कराकर और आहार में परिवर्तन करके उसे अच्छा किया। मुश्किल से लगड़ाते-लंगडाते चलनेवाला आदमी अब अन्छी तरह दौडता है। जेल के डाक्टर ने उसे छ: महीने दबा दी, लेकिन कोई फायदा नही हुआ था। उस रसोइये से मालूम हुआ कि मेरे यरवदा जाने के पहले बापूजी पर पूरा उतार सकते ये। आपको विश्वास रहता था कि उनकी भावकता में कोई परिवर्तन न होगा और उनके आदर्श में कोई कमी न आयेगी । में उनको दिल से प्यार करता था, और आज जब वह चले गरे हैं में अपने जीयन में एक बड़े अभाव का अनुभव कर रहा हूं हालांकि पिछले कुछ सालों में मैने शायद हो उन्हें देखा हो । लोगों को और देश की जनता को उनके समान शुद्ध हृदय, प्रेमी, उदार और स्थापक सहानुमृतिवाले स्यक्ति का अभाव किसना खटक रहा होगा। (हरिजन-सेवकः, २९-३-४२) जीवघारी को मारना हमारे लिए असह्य हो गया है। १ गे प्रेम । आपका प्रिया मित्र

का। प्रयामन पल्विन <sup>३</sup>

ो से अनुदित हो देव देसाई के नाम लिखे अपने एक पत्र में भी वेरियर एहिवन

मनालालजी के संबंध में नीचे लिखे उद्गार प्रकट किये थे:

त्रे कुछ सालों में जननालालजी को बहुत हो कम देख पाया **या**।

क बक्त ऐसा या, जब हम एक-दूसरे के काफी नजदीक थे। ऐसा मुझे याद नहीं पड़ता जब मैंने प्रेम और कृतजता के साथ उनका

किया हो । ग़ल पहले जब में धूलिया जेल में जमनालालजी से मिलने गया सी बलास में रहते देला तो मुझे इतना आघात पहुंचा कि मेरों

सी' प्रकास में रहते देखा तो मुझे इतना आघात पहुंचा कि मेर्ने । प्रतिज्ञा की कि जबतक हमारे देश में ये बातें होती रहती हैं : ही पूर्मूगा।

वर्षा में जमनालालजी के छोटेन्से सोधेन्सादे घर में उनके मेह-र रहना एक अद्भुत चीज थी। अपने जीवन में जमनालालजी ने री का स्थाग नहीं किया। बाद में जब वर्षा ने राजधानी का रूप रिस्ता हो वहां बहुत-सी नई इमारतें और संस्थाएं लड़ी होगई,

ों वे भर गई। मगर १९३१-३२ में तो उनके घर में साधु की तरह शांति और सादगी का वातावरण मानो मुंह से बोलता

लालजी में कई ऐसे गुण ये जो पश्चिमवालों को खूब पसंद की सारगी और स्वाभिमान, उनकी सच्चाई और स्पटवादिता, । के प्रति बवेकरों-सी उनकी धृत्ति पश्चिमवालों पर अपना प्रभाव

कि प्रात बवकरान्सा उनका बृत्ति पाइचमवाला पर अपना श्राम न रहती । . . जैसे पनी आदमी में सत्य का इतना आग्रह वर्दावत् ही पाया उनके मुंह से निकलनेवाले प्रत्येक द्वाव्य को आप जब साहें कसौटी 24

बार्वा २९-१२-३०

त्रिय जमनालालजी,

सरवात-सहिर छोटे हुए सात्र ठीव एक महोता हुना । पूरा भी बापूरी के साथ में सामान सार्व भागी करा । इसने हिनों से बापूरी में को हुए देना और समझ रिल्या कह मुक्तान, बारिट्रावाट, बाबरी, सरामार, और कार्यक्र में कार्यकारीओं को प्रधानित समझाता । इक हारीवा सारास सलवारों में देना प्रारम्भ चरनेवाला हूं । हुए दिन परो कामसावाद में रणधीरुमाई निर्दे थें। जाने आगरे समाचार मिरे। बागानात, मुलाबयद, प्रहलाद सीनों लेल में थे, इस बारण जाने मुलाबान मही सबी।

जार पूरा थी बागूनी की तबीयन के स्वयं में जानने के लिए विशेष जलार है। रसालिए उसीने जारे में यहाँ दिस्सा । सामान्यत बागूनी में वसीयत अपसी है। उसा वेदी को हाथ में थी महाराष्ट्रीय बाह्य साहत्यी है उससे उपसान बराइत की एस में और पैर में साध्यान था। बागूनी ने उससे उपसान बराइत कीर आहर में परितृत वर्ष उसे अपसी तरह दौहता मुस्ति के साहत्य में उसे सहत्य हो। स्थित को से पहले बागूनी ने १ जिय में साहत्य में उसे एस महीने दवा दी, स्वित्त को से पहले बागूनी पर पूरा उसार सहते थे सामान्य है हमा पर प्रवाद आहे में सावत नहीं हमा पर पूरा उसार सहते से आपको विश्वता पहला था कि उनकी भावकता में बोर परिवृत्त न होगा और उसके आदरों में कोई कार्य त सावती । में उसकी दिस से त्यार करता था, और आह अब हम बहु को पाई है में अपने जीवन में एक बड़े अभाव का अनुभव कर रहा हूं हालांकि पिछले कुछ सालों में मेंने सावद हो उसहे देशा है। कोशों को और देशकी जनता को उनके समान युद्ध हथा, मेंगे, उसार और स्वारक सहानुन्निवाले व्यक्ति का अभाव विज्ञात बटक रहा होगा।

(हरिजन-सेवफ, २९-३-४२)

अकेले ये तब चाव से खाते नहीं थे, पूमने में भी उत्साह नहीं था। घरसे की गति बढ़ाने की कोशिश्वा में सारा दिन चिता में गुजरता था। घरे वहां जाने पर उनके लिए में एक नया उद्योग बन गया। मेरी तवीवत, मेरा आहार, मेरी आर्थितवा और अनंत विषयों पर के मेरे अनंत प्रत्न इन सबके कारण उनके लिए काफी अच्छा मनोरंजन रहा। उन्होंने मृते पुनाई सिखाई, सिंगर की ग्रीम पर सिलाई का काम किसाया। आहार-सारव की मीमांशा तो हमेशा चलती ही घी और अनेक विषयों पर चर्चा होती थी। गुबह-साम पूमते समय अगर में कोई सवाल न उठाता तो बाजूनी घंटों तक चर्चा के विषय पर बोलते रहते। इस विषय पर बोलते वह कभी परंगे ही नहीं।

जाते ही मेने देख िष्या कि बारूजी नीद कम रेते हैं। अनुरोध करके उन्हें सताकर अधिक नीद रेने के लिए मेने बाम्य स्थिता। उनमें उनकी तथीयत में काफी परिवर्तन हुआ। वर्षमा नानने-नातने परकर पूर हो जाते थ। यह हालत सुपरी। अब सीतकाल प्रारम्भ होने के कारण उन्होंने नीद नम की है। रेजिन अब जिता नहीं है। में उन्हें छोड़कर आया तब उनका कार्यका नीचे के अनुनार था, अब भी वही होगा।

सबैदे ४ बन्ने उठता । ४-२० पर प्रापंता । प्रापंता के पारंत कुछ मिनट मेरी राह देखते, गीता-विवयक कोई दिलाब पड़ते । प्रापंता के प्रश्तत् हुन गाउँ पात्र के बाद पत्र-तेस्त्त । हाले में छः दिल पत्र-तेस्त्त बत्तरा है। मण्ड के दिल बादूबी का पत्र आश्रम के नात्र रक्तान हिन्त है और आश्रम की तरक के पत्र बुपबार की शाम को या गुरुवार को शोगहर में बादूबी को मिन्दों है।

मुबह का पुमना, छ बने नाता। उसी समय बकरी माना भाने से क्यों की साथ केवर बाती है। उनका दूप केवर उसमें दर्श का फीशना क्यों बातकर वह जमाना हुआ दूप क्या जाता है। बही रक्षी रेक्ष पटे का जमान हुआ की थे। बसे हुए बही भें नीहा बाईकार्ड काकहर उसका महासा मिटा दी है और दम प्रवाद का दर्श की है। आवक्य काम (कोल्यदान) में बचन के लिए दुमन्दी छोड़ दिया है। बही कमावर कामी काने के लिए बैठते हैं । ८-८॥ तक बताई पूरी हो जाने पर फिर धुनाई करते हैं । आधा-पीन घंटा पुनकर पूनियां तैयार करके फिर से कातन बैठते हैं । एक दिन छोड़कर हजाम आता हैं, उसके छिए २० मिनट सर्च होते हैं ।

मुपरिटेंडेंट, रोज मुजह ८-७ मिनट के लिए आया करते हैं। डि मिन-रुंद्रेट महीने में एक बार आते हैं। डाजदर कर्नल स्टील १४ह दिन में एक बार तबीयत देखकर और आहार-साम्य के एक-दो पाठ क्लिशकर जाता हैं। १०॥ वजे बायुकी नहाने जाते हैं। स्तान गरम पानी कर होता है। में गया, उसके पहले उन्होंने टंडे पानी का स्तान प्रारम्भ किया था। लेकिन निराणी में जीती हालत हुई थी, बैसा अनुभव होने के कारण उन्होंने वह प्रमोग छोड़ दिया। टीक ११ वने दोणहर के साने को बैटते हैं। उनके पत्र पर से मानूम होता है कि उनका दस समय वा आहार उवाली हुई सम्जी, जेल भी भारमी (बाजरा या जवार) और १५१२० वासाम हैं।

उन्हें रशी समय असवार विचे जाते हैं। 'क्रॉनिकल' व बम्बर्द का 'दारम' मिलते हैं। मेरे आग्रह से तीसरा महास का 'हिन्दू' अब मिलने लगा है। दनके जलावा 'सामने रिक्यू', 'इंडियन रिक्यू', 'इंडियन सिहायलं रिक्यू', 'इंडियन रिक्यू', 'इंडियन सिहायलं रिक्यू', 'देवियन सीवियलं रिक्यामें', 'क्ल्डेट्टेट टारम' देनने अलावा 'क्रामं' हम अहमदाबार का 'हुमार' भी चालू कर दिया है, च्योकि उसमें मेरे बचनन के अनुभव आते हैं। अंदालालमाई के पान से 'इल्क्ट्टेटेट लंदन मून्य,' 'मुख स्पीकर प्रापिक' मंग्र विचो के गासिक वीच-वीच में आते हैं। उनका उपयोग यहां के मंग्रे कंग्री करते हैं। बाकी तीन दिनिक पत्र प्यान से पहने हैं और सारी दर्गित करते हैं। वाकी तीन दिनिक पत्र प्यान से पहने हैं और सारी दर्गित करते हैं। हा अब कानते हैं। मोजन के बाद पीड़ा परता बानते किर सो जाते हैं। हा बचे कानती पर्ट्ट ने ग्रेच पर अपेर सोच वार्यका किर सो आते हैं। सारो के कानती पर्ट्ट ने ग्रेच पर अपेर सोच वार्यका प्रकार के से सारी किर है। सारो करने के लिए वहले पर्द चरने हैं। अब र-रा। परे में पूरा करते हैं। सारोश के दुर्ग है स्कट्टा करके, पित्रकर और उनमें बात की सलाइया दस्य तैयार करते हैं। दरने हें पर्ट करने में। अब र-रा। परे में पूरा करते हैं। सारो के दुर्ग है स्कट्टा करके, पित्रकर और उनमें बात की सलाइया दस्य तैयार करते हैं। दरने उन्हों के हुन्गी स्वान ती ती सारी दीयार की हैं। परे रिक्ट १५-२० पितर विचे पर कानते हैं। हम ते हैं। परे १५-२० पितर वस्ती पर कानते हैं। हम निर्माण के दिस्त हैं। हम से स्वान विचार के से हम सन के से हम से स्वान के से हम से स्वान के से हम से स्वान के सार के सार के सार करते हम से सार करते हम से स्वान के सार की सार करते हम सारो हम से हम से सार करते हम से सारो हम से सार करते हम से सारो हम सारो हम से सारो हम से सारो हम सारो हम सारो हम से सारो हम से सारो हम से सारो हम से सारो हम सारो हम से

बारकीया भी पूजना में अनुसार यहुत अधिक समय देते हैं। रुपाया ८-पंटे देते होंगे। मेरे रायाल से इतसे उन्हें बुछ पदनन आती है। तकली पंटे में ६० तार कारते हैं। बेहिनर १०० तक जाने का जनका आयह है साम का मौजन ठीक पांच बजे होता है। फिर से बकरी माता दर्सान है है और बायुजी दही जमाकर और अन्य छोटे-बड़े काम करके पूमने व तैयारी करते हैं। सात बजे फिर साम की प्रायंना के लिए बैठते हैं। आक्ष की प्रायंना ७॥ की पी, बहु पीतकाल के लिए ७ को कर दी हैं। वहं

फरफार यरवरा-मंदिर में भी किया। प्रायंना के बाद रोज-तिशी लिखक मेरावहन के लिए भजनावली का अंग्रेगो में मार्यातर लिखते थे। उसे बाद फिर से पत्र लिखते हैं। ठीक ९ बजे कल्म नीचे रखकर शीच जाते हैं और ९॥ के करीब सी जाते हैं। रात का मोना आंगन में लोहें के बिट्या पर विस्कुल खुले में होता है। बोडने के लिए भरपुर लेते हैं ठंडी कितनी भी हीं, फिर भी छण्पर के नीचे सोना पतंद नहीं करते। उनका कहना है कि मूर्य-प्रकाश जिस प्रकार प्राणवायक है उसी प्रकार तारा-प्रकाश भी सास आरोग्यायक और स्कृतियद हैं। मैंने भी उनकी ही तरह बाहर सीना शुरू किया है। ठीकन मैंने ओड़ने के लिए आयरयकता से अपिक न स्केने का निरुप्य किया है।

बापूजी का बजन में या जस समय १०४ तक बढ़ गया था। में वहां से निकला उस समय दूप छोड़ने के कारण १०१ हो गया था। बादाम लेना सुरू कर देने के बाद से १॥ रतल और बढ़ गया है, ऐसा उनके परसों के पत्र से मालूम हुआ।

चरले के संबंध में गांडीव-चरला, जीवन-चक्र और बारडोली-चरला इन सीनों के उत्तम गुणों का मिश्रण करके उन्होंने नधा परला बनाया है। रुपये-डेड रपये में बनता है। बहुत आराम से चरुता है। काम कार्य देता है। मधुर बोलता है और दीवार पर आमानी से टांगा जाता है। बागूनी के कमरे में चित्र या फोटो नहीं है, तरह-तरह के चरले दीवार को मुगोमित

करते हैं। एक अंग्रेज कैदी बढ़िया कारीगर है। बापूजी के कहे अनुसार काम



कर देता है। स्वयं चोरी-चोरी तककी चलाता है। बापूजी उसे दूम, सक्जी कारा देते हैं। गहले बापूजी को 'मिस्टर गांधी' कहता था, अब पापा या चापा कहता है। उनके इंटेनियर विल्लों के समान नाचता रहता है। बहुत पूर्व है नकली तिककों के अपराय में उसे करांची में सजा हुई थी। आवसी पतिक होने के कारण मूर्पोर्धपन चार्ड में फूलकाड़ों की मुद्दर क्यारिया उसने तैयार की है। फूलांचा राग, पीभों की ऊंचाई और वर्ष के मौसम का मेल सापनी में बहुत मुखल है। मोतीलालकी यरवार आंगे, उस समय ५-० दिन उसने दमान दिये । इतना सब होने पर भी ममूरोदार अंग्रेस है। इत निष्टा से करतता हैं।

बापूनी बिल्कुल प्रसाप रहते हैं। देश की जागृति के कारण उन्हें संतीय है। सास करके राष्ट्र ने ब्राह्मा का गुम्दर पाकन किया, इस बात ना जाहें संतीय है। रहते क्रायक नाही लिखता, बयोकि जेल-नियमों का उन्होंसन होगा।

पाय दिन से मैं बन्चई में ही हूं। राजेन्द्रबाबू बळ जायेंगे। मैं भी कळ गंगाधररावजी से सररार-गृह में मिलकर अहमदाबाद जानेवाका हूं। सकरकाळजी मुणवार तक यहां रहनेवाले हैं। अंबाकाल सारामाई पायस बब आयेंगे, मालूम नहीं पहां। सायद स्वामी आनते होंगे। इंप्लदास का स्पर्धतरावजी को कलकत्ता से पत्र चा कि उनका अब समसीता होगया है।

मेरी तबीयत अब बिलुल अच्छी है। यरवरा जानर यह एक बड़ा भाषदा हुआ। आवदल रोज मूरजीआई के यहाँ से गाय भी छाछ पीकर आता है। गाय भा भी भी यही भेरते हैं। यह पत्र दिखते में साम का समय स्वतीत हुमा, स्वतिए मानवलेकरती के साथ अम्बामसाहब के मिलते नहीं जा सका। जि. सावर यहां मेरे साय है। जि. बाल तो सामण्याई और शंग-बहत के साथ है। आव्यायत के लोगों की उनके बार में संतोष है। मुदेद और सायवरी कराही में तमा करावाह करते पढ़ है गये, यह तो आवदी मालूम

यत्र-ध्यवहार हुआ ही होगा । राभदासभाई भी वही पकड़े गये । पूज्य बा सुरत औ जिले में घूम रही है। बहुत थक गई है। बापूजी के कहे अनुसार मैं वि

में खादी का ही काम विशेष करनेवाला हूं, अर्थात् जबतक बाहर मुमकिन हो तबतक। सौ॰ गोमती बहुन परसों मिली थीं। उनकी त अच्छी है। नीलकंठ भी आज मिला। नायजी भी यहीं कहीं रहते कुछ दिन पहले डा॰ रजब अली मिले पे। उन्होंने बापूजी के आहा

संबंध में एक चिट्ठी मेरे अनुरोध से लिखी हैं। मेरे खयाल से आपकी इच्छा के अनुसार विस्तार से सारी जान आपको दी है। अब आपके पास से भी ऐसे ही विस्तृत पत्र की अपेक्षा सकता हूं न ? आपको सुपर्रिटेंडेंट के द्वारा नरहरिमाई, किशोरलाल

योकुलभाई, रमणीकभाई, रिवरांकरजी, मोहनलाल पंड्या आदि स सप्रेम बन्देमातरम् जताने की तकलीफ देता हूं। कांती गांधी कापेरा साय छटा या नहीं ? निफाडकर के सप्रेम बंदेमातरम्।

: 35 :

काका के सप्रेम बंदेमार

गजरात विद्यार्थ

अहमदाबाद, १५-१२-त्रिय जमनालालजी. पूज्य गंगापरराव से ज्ञात हुआ कि अभी तक आपकी तबीपत न

ही हैं। आप तो कभी लिखते ही नहीं। बापकी आज्ञानुसार में पुष्कर हो आया । हरिमाऊजी ने सबी

संभालकर काम करने की नीति प्रहण की है। ब्यावर के पुराने भगड़े र समायान हो चुना है और पीनूलालजी वहां के कांग्रेम के प्रमुख हुए हैं ं मेरी नजर में पीमूलालजी प्रकृति के बालक है। अभी तक सनिक भी संस

रिता यहण नहीं कर सके हैं। राग-देप में प्राकृतिक स्वमाद के ही बगाह

उसको पूर्ण करने के लिए उनका (पीमूललजी का) तीन हजार का कर्जा आप मुजाफ कर दें। योभी पैसे आनेवाले नहीं हैं। हरिशाक के और मेरे प्रयास से समझौता हुआ हैं। ऐसे मौके पर आप कर्जा छोड़ देंगे तो मारा बातावरण स्वच्छ हो बायागा। कर्जी के एये वायम देने की अनमर्थना बतावेबाला कामब हरिसाक स्वयं लिखकर आएंचे पाग भेज सेंगे।

प्रमुदास थोड़े दिन यहांपर आया था। अब अपने पिना ने पाम गया है। फरवरी तक यहां सायद रहनेवाला है। नमलनयन के सन नभी-नभी आते है।

कन्द्रप्पन्नी (दिल्लीबाले) को तरक से एक विद्यार्थी यहा आया है। सम्भव है, आपको क्लेल्सीसप में ने उसको मदद देनी पढ़ें। लड़का पर का ठीक है, विन्तु पिता अनुकूल नहीं है। अनुकूल करने को कोर्सिस हो रही हैं।

काका कालेलकर का सादर बन्देमाउरम्

: 20:

नन्दी हुनं,

. प्रिय जमनालालजी.

बंगलौर, २८-५-३६

सापना ता. २५% वा पत्र मिला । स्विमीती, हरिभाउनी और वामीताध्यों वा समाल हमनही बर सकते हैं। अब मेरी नवन में स्टास के गारतमाध्यम हैं। उत्तवा हित्यों पर बाबू बहुन बच्चा है, वर्षों कर उसे पिता मूब हैं। महत्त्वावाधा वुष्ठ वाम नहीं हैं। मटाम में वह हो सम्मा वा वाम बहुत-बुख वर हातने हैं। बम्मी-मम एन-दो दा गीत वर्ष के शिए उन्हें के बाता बच्छा होता। वर्षों में रहवर उनमें मो वस्मावनीय है वे भी वाम होते। सम्मा जुन के प्रध्य सन्तर में सम्मा की वाम हात्र सहाय से बहतीर सारेगे। उनमें बाम्बीज वर्षों समये की निस्ता हु, बहुती की एस मी हमा।

बंगरीर में बन्हैयालाल मुंशी भी आयेंगे। तब 'हंस' के बारे में निश्चय होगा । हंस' के लिए मुझे अपना कार्यालय वर्षा में ही रखना होगा । कार्यालय, पुस्तकालय, कर्मचारी (एक या दो) वर्षा में रहेंगे। मेरा विचार बोरगांव में ही रहने का था। किन्तु अगर बाबा सा॰ देशमुख बगीचा बेंच देंगे तो बोरगांव छोड़ना होगा । आज पू॰ बापूजी से बातचीत की । मेरा प्रस्ताव था कि में सेगांव स्वतंत्र रूप से या बापूजी के साथ रहूं और रोज वर्धा आकर आफिस का काम करूं। पू॰ बापूजी इस प्रस्ताव के विरुद्ध नहीं हैं। बरोड़ा रहूं तो भी उन्हें पसन्द है। मैने कहा कि सेगांव अगर न रह सका ती मैं बरोड़ा पसन्द न करके महिलाश्रम के जितना नजदीक हो सके, रहना पसन्द करूंगा, जिससे महिलाश्रम की तरफ का मेरा कर्त्तव्य कुछ अधिक पालन कर सक्ंगा। अब आप सोचें कि मेरे लिए क्या व्यवस्था करनी हैं। बापूजी से मुना कि श्री नायकम् भारवाड़ी विद्यालय के प्रिसिपल नियुक्त हो चुके हैं। अभिनन्दनीय है। वह और जनकी पत्नी दोनों की हिन्दी-प्रचार और 'हंस' के लिए काफी मदद होगी और मारवाड़ी हाईस्कल में हिन्दी का अध्ययन भी अच्छा होगा। हिन्दी विद्यापीठ का वातावरण घीमे-धीमे ठीक हो रहा है। चि॰ बाळ बम्बई में ही है। गोपालराव कुलकर्णी के साथ रहता है और किसी लॉज में भोजन करता है। ता० १ के बाद अपने होस्टल में रहने जायगा।

काका का बन्देमातरम्

: 36:

78-6-38

प्रिय जमनालालजी.

पू॰ गंगाघरराव का कल जो पत्र आया है वह आपको देखने के लिए भेजता हूं। गंगाधरराव के पत्र का क्या मतलब निकाला जाय ? उन्हें यह उत्साह है कि हुदली में गांधी सेवा संघ का सम्मेलन किया जाय। इससे पूज्य गांधीजी को कष्ट होगा और यह काम सच्चे मन से नही होगा, इस भय से उनका उत्साह दब गया है, इसलिए हदली में सम्मेलन करने के बारे

में बया किया जाय ? उनके पत्र से आप बया परिणाम निकालते हैं ?

हमरी बान यह है कि बाज गंगाघरराज को बया परामर्श देना चाहिए। मेरी अदेशा आप गारी परिस्थित अधिक अच्छी सरह जानने हैं। आपका उत्तर पावर में अपना अभिग्राय निश्चित करेगा। हुमरी में साम्मेलन सफल क्या में हो सदेगा। पूज्य बाहुजी पर सफर के कष्ट का बोझ डालना ठीक होगा या नहीं, हमता ही सम्बंधिवार करता है।

होगा मा नहीं, राजा ही मुस्य विजार करता है।

भारतीय गाहिरव परिषद् और हंग जार्मात्य एवं हिन्दी प्रचार समिति

का राजर कहां रसा लाय, राजा निर्मय क्षा कर हैं तो आगे का सस्ता
दिसाई देगा। रसान का निर्मय हो जाने के बार पिष्टन हृषिकेस सभी काम
पूर्ण करने के लिए आपें।। महाराष्ट्र में हिन्दी-प्रचार के संवय में मेरी यह
करना है कि छोगो को उनका महत्व समामाकर सिराण-वर्ग और याजन
कर्म को प्रोस्ताहन दिसा जा सक्ता है। अगर कोई सिमाक के क्य में आगे
आता है तो उसे अमुक समय के अन्दर प्रमाग की अथवा महास की अमुक
परिधार पास करनी चाहिछ, ऐसा आग्रह होना चाहिए। वहां स्थानीय
वर्ग युक्त हो वहां हिन्दी-सिपाकों की तत्त्व्वाह का ११ चतु के सुक्त में
मिलाकर वार्सी १/३ स्थानीय छोगो से चन्दे के क्य में बसून छेना चाहिछ,। आजकाद
और पहले वर्ष में सेय १/३ समिति की और से टेकर काम सुक्त करना
चाहिछ,। अर्वेजनिक संस्तान्वती की साह-वर्ष मिलना चाहिछ,। आजकाद
आरटे की जानकारी अपको है हो। उनके डार यह काम यहां सुक्त करना
समय है। उन्हें पदास पर्य मासिक मिलने से भी उनके परिवार कर,

हिन्दी का जान और प्रचार का अनुभव भी है।

यदि हम महाराष्ट्र में धूमकर पैसे की स्थानीय मदद एकत्र करनेबाले हों तो यह बहुत अच्छा होगा। उस दशा में अपने इस दौरे में पैसे
एकत्र करते का दुवेल प्रयत्न करके मेरे लिए काम विगाइ देने का कोई
सर्प नहीं होगा। किन्तु यदि आपका यह स्थाल हो कि मुसे ही सह प्रयत्न
करना चाहिए तो में यह निष्काम कसे करने के लिए कभी भी प्रस्तुत है।

जिसमें कि एक स्त्री और एक छोटा बच्चा है, खर्च चल जायगा । आप्टे को

इस बात का विकास करके आफी समाह दीजिये, में आमा करता हूं कि बान मानिकृत्य के होने यह बात नहीं देने । मुझे जम्बे ही दौरेदर जाना है और दर्मान्त्र निश्चित कराना होना टीक होना । सुरुवाउ में हो कोची को मह नहीं कहा जा सकता कि हम हुछ मदद नहीं देंगे, आपकी आला काम तद ही करना होगा।

नाना ना सादर वन्देगातरम्

: 35 :

19-6-36

दिय जमनावाक्तरी,

मेरा स्वास्य बहुन-पुछ अब अच्छा है। प्रांचन आहिले-आहिते आतं रुगी है, दिन्यु पाव दी बमनोरी अधायारण ह। सहे रहते की सित्त पांच में तहीं आर्द है। साकी कोर्द दिरम की तक्कीफ नहीं है। ति. ओन् रोव गुबह कहा-महा से अच्छे कुठ ले आगी है और मेरे कमरे में उनकी सामा हमते रहते हैं। और मुगमें नई आन हर पह हुए पूछ सारे दिन आवनाय हमते रहते हैं और मुगमें नई आन हाल देते हैं। विच मदालया भी कभी-कभी अपनी तरफ से दो-पार पूछ लाकर बहा देती है। दोनों में सेया-माव भंगा छणता है? स्वयं तो पूछ जैमी प्रमन्न रहती है। दोनों में सेया-माव अपन स्वापको तिल डालते के लिए ही यह पर दिसा है। इसका जवाब आप नहीं भेज सकेंगे, क्योंकि स्वयं आही लायंगे। पूछ राजेन्द्रवाकृ की, राजानी को और सबों की स्वयं यदि लायंगे। राज्य महर्पियों के परणों में सेरी शढ़ांजिल। कभी सनका दर्भन ककंगा ही। उनके संस्कृत स्तीन परि पढ़ांजिल। कभी सनका दर्भन ककंगा ही। उनके संस्कृत स्तीन

बाका का बन्देमातरम्

: Yo :

23-6-80

प्रिय जमनालालजी,

पूर्शी बापूजी का और श्री टंडनजी का काफी पत्र-व्यवहार ही

• भराठी से अनूदित

चुका है। अतः ता अवजुजर को रा भा म म में जै बैटक वर्षा में रसी है। भी टेहनजी की प्रांचना से ही यह बैटक बुलाई मई है, निसमें आदिसी निपंच होनेवाला है। मेरी दृष्टि से उम समय आपकी उपित्पति अत्या-सम्पन्त है। अगर जयपुर वा काम सत्यान हुआ हो ती आप यहा आकर किर में बारस जा सबते हैं, लेकिन आपको आना तो चाहिए ही। ऐसी छोटी-मोटी बातें होती है जिनके अपदर टडनजी बुछ माग पेश करते हैं और दूसरी और से नुष्ट माग न हो तो बाजूनी उने सुरत मान लेते हैं। आपकं रहने है सब नुष्ट होन हो जावमा और मेरी जिममेवारी भी बट जावेंगी।

बाका वा सादर वन्देमातरम्

ता. स.

पू॰ बापूजी भी कहते हैं कि आप और राजेन्डबाबू की उपस्थित आव-प्यक हैं। टेटनजी को ता॰ ३ से ६ तक कोई भी दिन अनकून है। बापूजी ने पर परंद की है। आप अगर ताः ४ की जगह ताः ५ सा ६ पसन्द करें तो तार से बैगा मूचित करें, जिसमें में सब सदस्यों को तार में ही वह तारीक बता द।

: YE :

पूरव श्री भाईजी,

वर्षा, १६-७-४१

९ राष्ट्र भाषा प्रवार समिति

समय और धन का अपव्यम ही है। मैं अपनेको इस काम के बिल्कुल अयोग्य पाता हूं। ६ साल तक बक्चों को अमीरों के बीच में रखकर किर गरीची में ले आना में उनके हित और विकास की दृष्टि से भी उचित नहीं समकता। श्री \* को बहुत-से मुयोग्य गाजियन मिरू जाग्मी, लेकिन मुझे अपने जीवन के जो साल में बहा अस्वामाविक और लक्ष्मिकर वाज- वरण में बिता-जंगा, वापस नहीं मिलेंगे। अत्वत्य में तो इसे एक महंगा और अवांक्रीम सौंदा हो समकता हूं। मेरी इस मूखंवा पर, सम्भव है, आपहें, पर में अपने स्वमान को क्या करें।

कल इस संबंध में यहा पूज्य वापूजी से भी मैंने संक्षेप में बाताजि की थी। उनके आसीबांद मुसे भील-सेवा के लिए ही मिल हैं। कलकता में भाई थी भागीरथजी कानोडिया २० रुपये भासिक की सहायता भेकेंवे। कुछ श्रद्धेय थी जाजूजी देने या दिलाने के मत्त में हैं। इस सरह ४५-५० रुपयों का प्रवस्थ हो सका तो मैं निद्धित होकर पहली अगस्त से भीलों के बीच जा वसुगा। छोटे भाई की मदद का प्रदन रह जायगा। उसके लिए आप कही से बोड़े अनुकृतता करा सकेंने तो कुणा होगी। १२ रपये का प्रवस्थ कार्य को होने भी हे स्वा विद्या प्रवस्थ कार्य कार्य से हों से बोड़ो अनुकृतता करा सकेंने तो कुणा होगी। १२ रपये का प्रवस्थ कार्य हो हो से बोड़ो अनुकृतता करा सकेंने तो कुणा होगी। १२ रपये का

विनीत, काशिनाथ त्रिवेदी

: 88:

बंबई, २४-९-२८

मुख्बी भाई,

कल रात भाई गिरधारी द्वारा आपके पिताजों के देहाना का समाचार मुनकर दुखी हुआ। मुझे जनकी बीमारी की खबर नहीं थी, इसलिए मेरे लिए तो यह समाचार अवानक मिला। कभी भी हो, मरण तो अनिवार्य है और पनकी जमर में मरना अच्छा होई। फिर भी पुन और पली को तो बहु दुख्कारक होता ही है, क्योंकि सिर पर से बड़े का सामा उठ जाना ठीक महीं; इसलिए आपकी माताओं और भाई राधाष्ट्रणजी का सोक स्वामाविक हैं । आपको आद्वासन देने को आवस्मकता नहीं और हम सवका तथा पूज्य नायजों का स्वभाव तो आप जानते ही हैं, इसलिए औपवारिक शब्द नहीं लिखता ।

मैं गये रिवंबार को यहां आया हूं। आपकी राह देख रहा था। पर अब देखता हू कि आएको विकन्त हो रहा है। आप ऐसी स्थित में २८ तारील को सावरमती आ सकेंगे, इसमें संका हो है। मैं आऊंगा या नहीं, यह भी नककें नहीं है। हम सब कुदाल से है। विरंभीव नीलकष्ठ, सो. गोमती वगैरह प्रणाम लिखवाती है। आपकी माताजी को सविनय प्रणाम। यह रांत होंगी, ऐसी आसा है। "

लि.

किशोरलाल का सविनय प्रणाम

: ¥3 :

गाधी सेवा मध, वर्षा, ८-१०-३८

मख्यी भाई.

चेंबरलेन ने तो कीरिया अपने लड़ाई नुनं के लिए भी रोक दी। और फंटियर के विश्वय में एक बार जाहिद किया था कि बाम फेनने के पहले लोगों को पूर्व मुक्ता दो जाती है। पर आपने तो दूर से ही एकदम बम के दिया और सीमा अपना के उत्तर हो। आदक्षे हैं।

अब बया इसिनिए में नुस्त वायंबाहरू गमिति को बुलाई, ऐसा आर चार्त हैं ? मामुली तीर से नये गाल के बजट के लिए नवस्वर के अत या दिसम्बद में बैठक होगी । तभी इनका भी विवाद करेंगे तो बचा टीक नहीं होगा ? पूर बारूबी भी तवनक क्षेटेंगे । दिना उनके, न आपका सासन करना आमान होगा, न दूतरों को—अगर स्थापन मजूर करना, यही मागे खुला ही तो—समसाना आगान होगा।

गजरानी से अनदित

आपके इस्तीके का संघ पर क्या परिणाम आवेगा, इसका आपको विचार कर छेना चाहिए ।

आपके और सरदार के बीच में मतमेद बढ़ता ही जा रहा है, यह बड़े दुःस की बात हो रही है। इसमें मैं कांग्रेस और संप—यानी गांधी-सिद्धान्त—योगों का नकसान देख रहा हं।

आपकी मन:शांति अवश्य चाहता हूं। लेकिन मुझे यह डर जरूरी है कि आप सही मार्ग नहीं ले रहे हैं।

शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होगा । भेरा साधारण है ।

व्यापका सप्रेम, बिजारसात

; **YY** ;

जानकी-बुटीर, जुहु (बम्बई), १०-१०-३८

विवधी किशोरलालभाई,

आपका ८-१०-३८ का प्रेम-मरा पत्र टीक समय पर मिला। आपके मार्थों की और आपके दर्द की मैं पूरी तरह समस सकता हूं। आपने अं विचार पत्र में लिखें हैं वे आपकी द्वित्य से स्वामाविक ही हैं। आप में मेरी मत-स्थिति की समस लेंगे तो, मेरा प्रवाल है, मेरे विचारों से महम से मंदी मेरी प्रदार है। वे पत्र में हो मोंचे में प्रेम हमें की वे ने ने मेरी मत-स्थित की मेरी प्रदार है। हो मोंचे में के ते ने मेरी मत-से की वे ने ने मार्थ की मार्थ के मिले मेरी प्रदार है। हो मोंचे मेरी मत्र की मार्थ के मिले मेरी प्रदार्भ है। रहेगी और मुझके जो बनेगा, में करता प्रहुगा, यह दोहराजें की तो आवश्यकता नहीं समसता। में बच्ची जाने पर आपमे अधिक बात का जावार कर पहला, देशी आया है। में कर यहां से स्वाना है का विचार कर रहा हूं। अगर कर नहीं हो पास तो दो ग्रेज बाद बाता ही है।

जसनाताल बजाज का बढेमार्र

<sup>•</sup> गांधी रोवा संघ

Y4:

जयपुर स्टेट कैदी, ४-७-३९

प्रिय थी किशोरलालभाई,

अवित अपना ता॰ २०-६ ना प्रेमचा भेजा हुआ पत्र मिला।
आपिर सम्पे प्रेम के लिए तो जीवन-भर इत्तम रहुगा। आपिर प्रति मेरे
मन में जो भाव है वें बागज पर नहीं लिल सकता। आपने प्रति मेरे
मन में जो भाव है वें बागज पर नहीं लिल सकता। आपने हम पत्र में
बहुत ही जबे दर्जे के बिनोद ना उपदेश निया है, परन्तु में नया वर ?
मेरा मन गवाही नहीं देता—मन पर तावा नहीं रहा। अनर आप लोगों
के सब्बे आशीविद से मेरे मन पर भेरा बावू आजावे व मुत्ते पूरा विद्यास
होजाय कि मेरी सद्दृद्धि स्थापी रहेगी तो शायद मुत्तमें आग्रान-विद्यास
वावे । आज तो में अपने पर से विद्यास सो वेंडा हूं। जैने-जैमे में अपनी
वम्मोरियो ना निरीक्षण करता हू वेंग्न-वेंसे ही मेरा मन साक तौर से मुमे
बहुता है (यहले से बहुता आया भी है) कि में गाभी नेवा मय जैगी उच्च
व पवित्र मच्या के योग्य नहीं हूं। ज्यादा नहीं लिल सकता। एक बार तो
सार मुग्ने मुल्त कर ही डालें। पूज्य बासूरी मेरा मनर्यन वर्षेगे। बहु मेरी
स्थित से वादिक भी है।

 को व उनके सिढान्त को मै थोड़ा समझ सका हूं। परन्तु ठीक विव करने से यह साफ दिखाई दे रहा है कि न समझ पाया या, न समझने ताकत है । मैने सत्य-अहिंसा की व्यास्या मेरे विचार के मृताबिक स ली थी । परन्तु वह मेरी गलती अब साफ दिलाई दे रही हैं। मेरी नि की तो और भी इच्छा होती है, परन्तु जेल के अन्दर से ज्यादा लिख ।

आखिर पत्र तो अधिकारियों के मार्फत ही भेजना पड़ता है। पर दिल खोल कर बार्ते हो सर्केंगी। वर्तमान में गोडे में दर ज्या जाने के कारण व बलडप्रेसर बढ़ जाने के कारण शायद अधिकार कोई सापी सचमुच में दे देवें तो वैसी हालत में पूज्य नापजी य ममय के लिए जा सकेंगे। यहां की हवापानी तो इस ऋतु में ठी जाती है। आप उनसे तपास कर मुझे सूचित करें। जनके का विशेष बाधा न पड़कर आना होगा तो मुझे विशेष समाधान नहीं तो फिर विट्ठल गोपाल को साथ तो है ही। मुझे तो आध

स्वास्थ्य ठीक कामचलाऊ तोभी हो जावेगा, जो कि यहाँ के वड़े का कहना है, 'यहां ठीक नहीं हो सक्ंगा ।' लाप लोगों की संगत से इतना लाभ तो जरूर हुआ कि मर ्रायः विशेष नहीं मालूम देता हैं। कभी-कभी तो उसका स्वागत उत्साह भी मालूम होता है। यह ठीक भी है। अगर बर्तमान

उच्च जीवन बनना संभव न हो तो स्वार्य की दृष्टि से भी म श्रेयकारक ही है। यह तो मैंने बैसे ही इघर में जो विचारघारा च है उसपर से लिख डाला है। आप चिता न करें। मुझे इस हाल द्यांति दूसरे किसी भी स्थान पर मिलनेवाली नहीं है। परम बड़ी भारी दया ही है कि मुझे इस प्रकार मौका मिला है। मैं व देख रहा हूं, समझ रहा हूं।

सस्ता साहिश्य से हिंदी गीता आपकी आगई है। मौक देखूगा। परोसा, विवाह-गंबंध की सबरें तो यहां भी मिलती। पत्रिका तो पहुच ही जानी है, क्योंकि उसे कोई भी नही रोकता है। अधिकारी तो चाहते ही है कि दिवाह या बरात में जाने की मेरी तैयारी हो जावे।

मुद्री योटा कर होगया है कि मेरी इस बीमारी को निमित्त करके वहीं मेरा बयन हटावर का शानि से मुद्रो बविन न कर देवे । परन्तु मैं पूरा ब्याल रहाना । जहानक समब होया ऐसा न होने दुगा ।

दान्द दे आयं भवन के किनाये नमूनी में जो गडवडी हुई उसकी सदर में मूने हुन्य व चोट बहुची। में ने बन्दर्स काफी कडक लिखा है। भोते पी भी भी भूल तो है ही। । ज्यादा तो श्री केमवदेनवी की है। पू- मताभाई, विजया मामी की प्रयास। वाकी मधोको बन्देमातन्स ।

जमनालाल बजाज का बन्देमातरम्

: ४६ :

जयपुर स्टेट कैंदी १५-६-३९

प्रिय थी किमोरलाल माई,

चि. राधाकृष्ण आज मुभ्नेने मिल गया। ईश्वर की दया से बडी भारी दुर्पटना से बच गया। आप सभीके समाचार जानकर सन्तोप मिला। श्री गोपालराय के बारे में तो मैं अपनी सम्मति मेज रहा है।

आप यह तो मजी प्रकार से जानते ही है कि मेरी मानितक स्थिति व कमजीरियों के कारण गांधी सेवा सप का इस्टी य तीसरे दर्व का सदस्य रहने लागक में बपनेको नहीं समझ रहा हूं। मैंने अपनी यह रण्डा कर बार पहने लागक में बपनेको नहीं समझ रहा हूं। मैंने अपनी यह रण्डा कर बार प्रकार मी की थी। पुत्रय बायूनी का इस समय वा बुन्दावन-मामेलन में विद्या हुआ भाषण 'सर्वोदय' में पड़ा। बायूनी ने बहुत ही स्थप्ट तीर से वह दिया है। और मेरी नमसा व आयह-पूर्वक आपसे प्रार्थना है कि मुझे संघ के इस्टी-यह से व तीसरे दर्जे के सहस्थरव से जरूर-से-जहर मुक्त वर्षे । मेरी सानिक स्थिति की से वी प्रेम हैं वह ती रहेता ही। परन्तु मेरी मानिक स्थिति और नीतक वमजीरियों वे वारण अब यह नीतक भार में बदरेत नहीं

कर सकता । आसा है, आप उदारतापूर्वक मुझे इस भार से देंगे।

: 88:

गांव वर्षाः

मुख्बी भाई,

आपका पत्र मिला । मिला, इससे आनन्द हुआ, परन्तु उ बातो से आनन्द न हुआ । जयपुर दरबार आपको हैरान करे, उ रखे, इसलिए हमसे रूठ जाना यह नहां का न्याय है ? आपने एक साल का आराम चाहिए, हमने कहा-अच्छा मंजूर । आ मुझे हिमाल्य की किसी ठंडी पहाड़ी पर जाना है । हमने कहा-

परन्तु आपने तो बहां जाने के बजाय जयपुर दरबार से छड़ाई उन्होंने आपनो निकाल दिया, तो मजबूर होकर गये। अब बहां करना हो तो जयपुर दरबार के मजट पड़कर कीजिये। 'सर्वोद गांधी सेवा संघ को नयों प्रमकी देते हैं ?

परन्तु आपकी यह आदत बहुत बचपन की है। जो आपको में हैं उन्होंको आप हैरान करते हैं। बच्छराज सेठ में आपको मो आपने उन्हें दादा बनाया, किर आपने उन्हें धमकी थी कि में आप का जाउंगा। बापू ने आपकी याग मंत्रूर करके आपको कहा मेरे चार कड़कों में पोचनें हुए। अब आप कहते हैं कि मैं आपका पुर नहीं रह सकता। परन्तु अब कीस छट सकते हैं। कक आप जान्य

को भी छोड़ने की धमकी देंगे। तो ऐसा कहीं हो सकता है? जैं धम के दत्तक और विवाह रद नहीं किये जा सकते, उसी तरह ग् भाव भी रद नहीं किया जा सकता। एक गुरू का अग्रसर, एक गुरू से अग्रस ।

औरत से उदास हैं, एक आस-विश्वास ॥

गापी मेना मंघ से गुनन होना और बापू से मृतन होना, यह आपके हिए बरावर है। यह अब दर जनम में नहीं हो सकता, अर्थात यह बोभोग नहीं देता। जो करम उठामा, उगमें अब आपे करम उठामा चाहिए। जो किता बहु अन्यन हो, अर्थात अर्थाव स्थान या नार्य के लिए जीवन को बबंद किया, ऐसा विश्वाम हों। जाय तो किर नियी भी ममय छोड सकते हैं और छोड़ना चारिए। वरन्तु कमजेरी वा नाम सो दिया है नहीं जा मकता। हो, होकर आगित दिवाईमा चया ? पैसा, ट्या, पूल-आराम सबसे क्यार हो जाओं में। ए० या ५०० मन्यों को निमानेवाल न रह सकते । वायू करिय बनाकर छोड़ेंने, कराचिन फोमी पर भी वहां देते भी बया ? जो हुछ है यह लड़कों सो पर दिया है। अब आप फकीर होजर सबकी चिता छोड़कर गापी सेवा एय का सेवक सबस्य बनने या निसंध्य किया है, ऐसा बापू को नाओं नाम समलनाय को बता दे। देतिये, इस निस्चय के होते ही आप में किता आ आता है। ही आप में

पूर, सती, अर गुरमुखी जानी, पीछा चलत न कोई। जो पीछा पग घरत कुमति कर, जीवन जनम विगोई॥

आपके एकान्तवात के फलस्वरूप दस निरुष्य पर आने की में आपके पास में आजा रमता हूं। इसलरह 'सर्वोदय' को किर से वड़ोंगे तो बापू की भाषा से दूसरा अर्थ मिलेगा। यहाँ मले ही, परन्तु उसमें से ऊंचा चढ़ने का अर्थ निकालियें, निराता का नहीं।

किशोरलाल का मन्नेम प्रणाम

: ٧८ :

सेवापाम, ३०-६-४१

प्रिय भाईथी,

इसके साथ जलियात्राला बाग मेमोरियल फड के पत्र और एक चैंक भेजता हूं। चैंक पर हस्ताक्षर करके थी मुकर्जी को वापस भेजना होगा।

आपकी तबीयत ठीक होगी । कल से महां वर्षा गुरू हुई है और अच्छी 6

पूज्य वापूजी ने हिन्दू-मुस्लिम-एक्ता के लिए २४ घंटे का उपवास हुई हैं। ठड भी खूब होगई है।

किया है। साम को छोड़ेंगे। सेठ उस्मान सुमानी की सूचना थी।

अमतुल सलाम के सब दांत निकाल दिमें । तीन चार दिन सूब परे-शान रही। अब ठीक है। किशोरलाल के प्रणाम

आप शान्त और स्वस्य होगे ।

. ४९ :

संवापाम वर्धा होकर, (मघ्यप्रांत) 8-0-8º

त्रिय भा<sup>डु</sup>.

आपका पत्र मिला । ट्रस्टी संस्था के रूप में रजिस्टर कराने के बारे में पूज्य बापूजी अपनी गलती स्वीकार नहीं कर सकते । उन्होंने यह काम ू मूलासाई को सीपा था। अब आप करा हैं। मुझे रजिस्टर्ड ट्रस्ट और बेरिक ट्रेबल सोसाइटी के बीच रन्तमन्ट्रेनम की दृष्टि से कर्क नहीं मालूम होता। रिजस्टढं संस्था पर इन्कम-टैबस नहीं लगता, ऐसा अनुभव नहीं हैं। लड़ना तो पड़ता ही है। एजिस्टर ट्रस्ट होना बाफी होगा। बाकी कानून तो रोज रोज बदलता रहता है। वहांतक कानून के पीछे विधान को बदलत रहेंगे!

हां, एक सरवन के संतीप के लिए एक उपवाम करने में मूल नहीं हैं। कोई वितनी मांग वरता है, इसीपर तो आधार रहता है न ? र्दर । यहां सब बुद्दाल है। विचोरलाठ के प्रवास

वर्षा अच्छी हुई। आज अब आकारा साफ हुआ है।

: ۴۰

सेवाग्राम, १२-१-४२

[क्य भा<sup>‡</sup>,

्री वोटावाले के जवाब का मसविदापू. बापूजी ने सुधार दिया है। इदिगसार उत्तर दिया जाय।

उनकी दी हुई सूचनाए कामनी मालूम होनी है। भैस के बारे में ज्यादा माहिनी की अकरत देखते हैं।

उनका पत्र और टीकाए पारनेरकरओं और नरहरिभाई को पढ-वार्ने के लिए रखली हैं।

आपका,

विद्योरलाल का सविनय प्रणाम

: ५१ :

मद्रास, ७-३-३६

प्रिय अमनालालजी,

कह हम मिले से, तबसे हित्सी-सामा के लिए भवन बनाने का विचार बाफी उमरित कर गया है। उसके लिए वमीन सरीद की मई है और शिका-ग्यास भी हो चुना है। अगर हमें नुबसानी से बचना हो वो हमें स्थार के सवान का निर्माण देरी-से-देरी आपामी जुलाई कि कर कर लिना चाहिए। जैगाकि आप जानते हैं, ९ हजार रुपये हमारे पास है और हम इस बात भी केशिया कर रहे हैं कि यहा और पाद इक्ट्रटा होजाद; ठेलिन हमें बड़ी मदर होंगी पाद रहोर में जो रुचम जमा दी गई थी वह हमें दीचा मा देरी जाय। मैं नहीं चाहना कि आपत्रो को कि हम यहां पैसा जमा करने भी अपनी जिम्मेदारी से हटना (जी चुराना) चाहते हैं। गये साल हमने मरीब २० हजार रुपये जमा किये से और हर महीने हमें २ हजार रुपये जुटाने पहते हैं। इसारत के लिए रुपये जमा करने हैं। सम्रतिकारी करीं तर नहीं है । सूची अन्तर है हैंस क्षणी यह तथन कर लेते हुईस केल अहर । मुच्या कर करते बेक्चन नहीं मुल्हेल हे दूर्णण्याल दूलको नाही है कीत वह 477. + Frm+ + \*\* \* \*

the daily of the field of

१ भन्दर

en milit

बलको ४४ को तह बाद सुदर बिलो । इताब के बारे में दिखा है। th thirty. क्षान के बाद आपका तक आदेगी शिना विश्वयम् या । बैंदे नवारा या हि भूगर बंग्यरन दीनमा के तथा इत्यान बंग्या गरे हैं। उत्तर बाद बंग हातार राजररामा है जानुस्पतान्य सुध यही बिले । प्रमान भारत बार में बुख प्रसिक्त अन्तकारी रिल्पी । अन्त जारका तन भिन्न तथा । जाराम लेते पर ही आराम थि रुगा यह बन्तु यन में लड़नत नालीग हुआ । विनातीची मदालगा को भी

क्षेत्रा विचार पूना आने का है परम्यु बड़ा दो बीमारी की देखील अरुराम होते सदा होता । क्लनी पर्ली हैं। और बोर्ड दिन वहां रहतर इमने बाद आने दिवार आपको जिल्ला । गीमाध्यक्ती आतकोदेवी वहा हो गो उन्हें आसीर्वाद । नाय के गत्रेम आसीर्वाद

पुनस्य विसोरभार्द का पत्र आज ही मिला। तरीयक टीक नही मालुम होती । नारपुर जाकर शरीर की जाब करवाने की बाद जिला रहे हैं। है : 41:

दादर, २९-११-३९

आपु के नये वर्ष होने से मुझे आनन्द आता है। परमारमा करे, आपके धी जमनामासजी, अंग्रेजो से अनुदित । अराठी से अनुदित

अन्दर मास्विकता मदैव बढती रहे और उसमे आपको तथा दूसरा को द्यान्ति और प्रसन्नता प्राप्त होनी रहे. यही मेरी इच्छा है । परमात्मा अनन्त द्मक्ति-सम्पन्न है। हम सब उसीके हैं। अपनी सदिन्छा पूर्ण करना कुछ भी विकित नहीं हैं । सच्ची श्रद्धा जीवन को मदैव मान्विक बृद्धि और प्रेरणा प्रदान करनी रहती है।

नाम के गम्रेम आधीर्जाड

. 48

बादी हिन्दू विदवविद्यालय.

24-88-86

सेट जमनालाल बजाज. मवर्द ।

धिय महाशय,

मझे आपको यह गुवित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आपको बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय कोटे वा सदस्य, २७ नवस्वर सन १९३८ को. विश्वविद्यालय के रजिस्टड डोनमें विधान १४(१) श्रेणी ३ (बी) तथा युनिद्रिति में प्रथम इस्टीट्यूट का सदस्य चुन लिया गया है, जिसके अनुसार आप यह पद उपरोक्त तिथि से ५ वर्ष के लिए बहुल करेंगे। क्रूपण मधे शीध मुक्ति वरें कि आपको यह चनाव स्वीकार है।

कोर्ट की अगली वार्षिक सभा, जो १८ दिसम्बर सन १८ को होनी. वी मुखना की एक प्रति आपको इस यह के साथ भेजी जा रही है।"

ਮੁਕਰੀ ਹ

(हम्लाक्षर) बोर्ट के मधी

: \*\* :

राजी, ८-१-३६

मेरे प्यारे भाई जमनालालकी.

बल शाम को मुझे आपका तार मिला। परमी सुबह ८ बजे स्प्री

<sup>°</sup> मराठी से अनुदित ° अदेशी से अनुदिन

जानकीप्रसाद की बीमारी और उनके रांची पहुंचने का समाचार मिझ तो में जल्दी से उनके पास पहुंचा और देसा कि उन्हें बुखार नहीं है। उन्होंने भेरे साय अच्छी तरह सुलकर बातचीत की। डाक्टर पूर्णातन्त्र नित्र वे उनके स्वास्त्य की परीक्षा की थी और उन्हें रोग को कोई विकायत नहीं बताई। उनके पिता भी उनको देखने के लिए गये और उन्हें सब प्रकार की मदद दी, मगर जानकीप्रसाद ने कोई सहायता नहीं ली।

यही नहीं, अमुक ने मुझे बताया कि जब जानकीप्रसाद रांची एक डोली में सामे जा रहे थे तो पूछा गया कि यह कहां से जामे जा रहे हैं, तो लोगों ने उत्तर दिया कि वह अपने पिताजी के घर पहुंचाये जा रहे हैं। यह सुनकर जानकोप्रसाद फौरल खड़े होगये और जोर से चिल्लाने सर्गे। इम

यह सब मुनकर उनके मन की इस हालत में मैने उन्हें उनके पितानी कारण उन्हें बेहोशी होगई। के पास भेजना उचित नहीं समझा। में बोड़कर गंगा बोधिया के पास गया और आरोग्य भवन में एक कमरा ठीक कर लिया, तथा मणिवाजू से बहुकर जानकी को वहां पहुंचा दिया। दूसरे दिन, अर्थात् करा, जानकी को इस अवन में लाया गया जो कि एक अच्छी जगह है। आज मुबह में उन्हें किर देखने गया तो मालूम हुआ कि शाम से उनका टेम्प्रेवर बढ्कर १०२ डिबी ही गया है। जडुगोपाल, जो यहां के मराहूर चिकित्सक है, युलाय गए हैं और उन्होंने अच्छी तरह से जांच करके कहा कि उनको तन्दुरस्ती बहुत सराव है, इसलिए बहुत सावपानी रखनी चाहिए। उन्होंने नृस्सा लिस दिया है, जिसके अनुसार दबाई जानकी को दी जा रही है। बारमांच दिन से उन्हें टरटी की हाजत नहीं हुई है। आता है कि पेट साफ होने पर वह जच्छे ही जार्यते। में अपनी योग्यता भर उनकी देश-रेख कहंगा। शितीश्वनद्र वस्

प्रणाम के साथ,

: 48 :

लाहौर, १-५-३९

प्रिय भाईमाहब.

पेरिम से छौटने के बाद मैं आपको लिखना चाहती थी। महाँ यह उम्मीद है कि आप अपनी तन्द्रस्ती का खयाल रखते हुए पूरी मानसिक शांति में होगे। आपको किमी बात की जिन्ता नही करनी चाहिए। हमें आन्तरिक द्यांनि और भीतरी द्यांन्त प्राप्त करने वा अम्यास करना चाहिए, जो कि हमारे सार्वजनिव और व्यक्तिगत जीवन में बहुत जरूरी है । आजकल लोगो की यह आदत-सी होगई है कि हम अपनी जिन्दगी के दरवाजे पर वैठकर रास्ते के शोरोगुल से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। हम अपने अन्दर प्रविष्ट होकर प्रेरणा प्राप्त नहीं करते ।

आप ये सब सोचने का समय पायेंगे और जब आप मुक्त हो जायगे तो आप अपने माय बान्तरिक शान्ति और तावत लेकर आयमें । मैं एक-दो दिन में लाहौर से पहाड की ओर जाऊंगी, और वहा कुछ समय गजारंगी। वहा मेरा कोई पता नहीं है।

मम्मान एवं राभेच्छा के माथ ।

आपनी बहन. सरगेद (नवरोत्री)

: 40:

बटक, १६-११-२३

विष गेरकी.

अगर २४ को साबरमतो की मीटिंग में मेरा आना निविचत होता ती मैं यह पत्र आपको नही लिखता । मैं आना जरूर काहता हू, मगर मैं नही समझना कि हाल आप मुझे ऐसा करने की इजाजत हैंगे ।

फिर भी अगर मैं आऊ तो उत्तरल के कारे में आपने काउचीड बरुमा और यहा के हालान पर रोशनी बालगा।

<sup>°</sup> अंग्रेजी से अनदिन

उल्लल की गरीबी कांग्रेस के कार्य में बाधक ही रही है। पीटत नीलकंटदास यहां से धारानामा (केजिस्केटिव असेम्बर्की) के लिए खं हुए है और उन्होंने अन्य क्षेत्रों के बहुतनी आदिमयों को इस काम में लग ्रिया है। जो कुछ धन है वह प्रान्तीय कांप्रेस कमेटी के वास है। खारी-विभाग सुरिवित हायों में हैं, वर्षोंकि निरंजन पटनायक पूर्णतः विस्तात पा चुके हैं। परन्तु इस जिले और बालासीर में मलेरिया को जोर है और

कौसिंल के गोलमाल के कारण उनको अच्छे कार्यकर्ता नहीं मिल सके। रहा में, सो मैं राष्ट्रीय स्कूल के लिए गांवों में प्रमल कर रहा है। महात्माजी के रचनात्मक कार्य तो हम अपनी समझ के मुताबिक इस स्कृत में जारी करने की कोशिश कर रहे हैं। गत तीन साल से यह स्कूल कारन कमेटी से मदद के लिए पुकार करता रहा । प्रान्तीय कांप्रेस कमेटी की आर्थिक हालत आप जानते ही हैं। अजिल भारत कांग्रेस कमेटी से हमने तीन बार अपील की । सत्यवादी नेसनल स्मूल को ५ हजार रुपये का अनु दान मिला भी है परन्तु सारे प्रान्त में केवल तीन-चार ऐसे स्कूलों से क्या हो सनता है ? हमारी मांग ३ हजार रुपये की हैं। इसीलिए हमने आपके सामने यह बात रखी, बयोंकि आपने हमें सदा प्रेमपूर्वक मदद की है और सलाह तथा प्रेरणा देते रहे हैं।

गोपवन्ध् बोधरी

: 46:

₹0-११-<sup>२३</sup>

मुसे साबरमती में आपका पत्र और तार दोनों उम समय मिले जबकि भीटिंग हो रही थो। कार्यकारिणी (अकिंग कमेटी) की बैटक हुई और उमर्प प्रिय गोपवन्ध्वाव्, सब अजियों फाइल कर दी गई, क्योंकि ऐसे वी बमी के कारण उत्पर विचार नहीं हो सकता या। यद्यपि में बमेटी में नहीं हूं, किर भी में सदस्यों को समझा-बुगाक्त आपके अनुरोध पर विचार करन को कहना, परन्तु यह तो तभी हो सकता था अब वे छोग इस विषय पर विचार करने को तैयार होजाते।

श्री निरंजन पटनायक के साबरमती, जयपुर आने से मुझआपके प्रान्त की स्थिति मालूम हुई और आपके पत्रों द्वारा भी ।

स्वाहरण र में, में आपने रचनात्मक वार्य की योजना अमल में लाने के पता में हूं; वसीक इस समय हमारे सामने यही एक सक्वा काम है। इस उदेख से हाल हो में गाफी-मेदा-मंघ मुक्त विचा प्रमा है और बाव सानेन्द्रप्रमाद की बिहार के साथ आपने प्रान्त का भी संघटन सीरा गया है। बगार आप उनते मिल सके अधवा उन्हें इस संवय में लिखें तो वह सेवा-संघ के लिए आपने आधम के उपयोग की बातें सोच सकें। और वैसी हालत में आप अपनी आधिक कटिमाइयों से कुछ छुटकारा पा सकें। में आपका पत्र बाबू राजेन्द्रप्रसादजी को छरसा के पत्र स्त में न हहा हूं। चूकि में रचना-सम्ब प्रान्त मां अपने प्रान्त में नहीं आ सकता। से सा सोच पहा हूं, इसलिए में इस समय सो आपने प्रान्त में नहीं आ सकता।

आपने प्रान्त को सहर का कर्ज इसलिए दिया गया था कि मुख्य क्य में आपने उसकी निमोदारी के शी थी और मुसे आधा है कि काम सन्तोगपूर्वक पर्क रहा होगा 1 किर भी में आपसे अनुरोध करना कि आप उस क्षेत्र की और भी कुछ अधिक ध्यान हैं। 1

> आपका,' जनसङ्ख्या सजोज

: ५९ :

साखी गोपाल, २०-६-२४

मेरे प्यारे भाई जमनालालजी,

आपका सत मुझे ययासमय मिला। जेल जाने से पहले मैंने जितने काम का प्रवत्य किया था, जेल से बापस आकर देखता हूं कि वह पहले से बहुत

<sup>°</sup> अंग्रेज़ी से अनदित

पत्र-स्पवहार दिसह गया है। उद्दीमा के वांचेश वरम या कलकत्ता के रामनिवी संगठन या तरावारी विद्यालय-जिन और में देगना हूं-मुसे बहुत निरासा माहून होती है। मेरे जेल जाने के बाद आपने सुद सत्यवारी विद्यालय के लिए जो आपिक शहायता भेत्री थी. और आपके प्रयत्न से असित भारतीय वांद्रन बमेटी से जो मदद मिली थी, इसमें मेरी रिहाई तक विभी तरह विवाल्य का काम चल्ता। अभी तील-पार महीले में हालत बहुत बुरी हुई। पर विद्यालय के कार्य में अभी तक कोई हानि नहीं पहुंची । छात्र-संस्था धीरे-थीरे थ रही हैं। अभी छात्र-संस्था करीब ९५० तक होगी। शिक्षक होगी को बनी तक, मानी तीन-पार महीने तक, कोई एलाउन्त नहीं मिला, किर भी वे लोग रोपामाय से बरावर पूर्ण उत्साह से काम में रूम रहे हैं। वृद्धि के जनाव से इस साल उड़ीसा में सेती की अवस्था बहुत सराव है। पुरी जिले की स्थिति सबसे ज्यादा शोचनीय हैं । इससे मुझे भारी चिन्ता होती हैं । चारों ओर से आपपर इतना भार पड़ता है-यह सोच-विचारकर मैंने आपके वास इवें बारे में बुछ नहीं लिला था। महारमानी को भी बहुत व्यस्त समसकर उनके पास अपनी छोटीनी बात लिखना भी अनुनित समझा। मेरे दोस्त ठकार-साहिब के किसी एक पत्र के जवाव में मैंने विद्यालय के बारे में कुछ लिखा था। ठक्करजी ने मेरे पत्र की नकल महात्माजी के पास भेज दी। इतके बाद महात्माजी से मुझे सत मिला । इसमें महात्माजी ने विद्यालय की हालत आपको लिखने को फरमाया है। इस बारे में में आपको ज्यादा क्या जिलूं। सत्यवादी विद्यालम् तो आपका ही है। वर्षी में जो वक्त गया या, आपको याद होगा। उसी वक्त मैंने विचालम का समस्त भार आपके हार्व में सौंप दिया था। मेरी अनुपत्थिति में आपने सपरिवार आकर सत्यवादी विद्यालय के उत्तर अपनी जैसी ममता दिलाई, इससे मेरा समर्थण सार्यक हुआ । सत्यवादी विद्यालय की आपना अपना अनुष्ठान समझकर ही इसके नहीं दिया, न कभी दूता। में भी तथा राष्ट्रीय विद्यालय को जपना हो समझता ूर्व । मुद्रिया मिलने पर कभी-कभी बही जाकर विद्यालय की देवा में लग वाउंता। आपसे जरूरी मूलाकात को उम्मीद थी। उसी समय ये सब हालत आपको जवानी कहुने की इच्छा थी। परन्तु साधात् की सम्भावना अनेक कारणों से इतनी करीब की नहीं मालूम होती। इसिल्ए महास्मात्री के आदेशतः यह पद क्लिता हू। एक दिख पिता को अपनी एकमात्र कल्या अलाका अला के सामने अतादर से मरते देखने हुए वो हालत होती है, वही हालत सरवादी विद्यालय की वर्तमान स्पित को देखकर भेरी हो रही है। इसते आप समझ लगे।

मैं बहुत सोवकर देखता हूं कि समय-ममय पर याँकवित् अपं-मंबह से विवालक की अपं-सारवा पूर्ण नहीं होंगी। विवालक के स्वाधित और ममोप्रति के लिए कुछ स्थायी बन्दोबस्त जरूरी है। मेरे स्वाल से, इसके लिए कम-से-मम से लाल रचया चाहिए। एए लाल से सूद से विदाल लोगों के मासिक खर्च की व्यवस्था होगी। बासी एक लाख से विवालय का संग-टम, विभिन्न विवासी की दिसा की समुचित व्यवस्था, परं, ज्योग, बगेरह हुसरे स्थायी अपीकतों की व्यवस्था होगी। परन्तु मेरे लिए से लाल रच्ये का सेयह, बीने की चांच पकरूने की पेप्टा है। गाप सेरा विश्वास है, अपकी सहायता से एक रीज मेरी कल्पना सफल हो जायगी। मरे हुए आदमी को भी आता गही छोड़ती। बर्दमान अवस्था में मेरी इस कल्पना को कोई ऐसी हो बात समानी स्वालवर भी आप जैसे आत्मीय व्यवस्था में मैरी

मध्यभारत और राजपूताने वा राष्ट्रीय सेवा-दल-संगठन वा जो मसविदा आपने मुद्दो बम्बई में दिसलाया था; उसवा वाम आब.तक विजता अधनर हुआ ?

आवन्छ वर्षा में रई ना बना मात्र है ? रई के दिना सहर बा बान रेड मान में बची तह भी बच्छा नहीं बच्छा । बचाव को महा बम्पत होता है। विहन बचवायू की प्रतिवृत्तना सं एक यहां बच्छा नहीं होता। सरवाधी विद्यालय सीट हमने सावनात्र तो में सहर का बाम और में घलाने का मैंने निश्चय किया है । इस वास्ते रिआयती दर में रुई <sub>नि</sub>तने क

इपर मलेरिया आजकल बहुत जोर से फैल जाता है। जेल से विकली कोई इन्तजाम हो सकेगा ? के बाद मुझे तीन मतंबा उसने पकड़ा। इससे आदमी भी बहुत मरते हैं। भगवान् की कृपा से में, मेरे सहयोगी और छात्र किसी तरह कुशार है। क्षाज्ञा करता हूं, आप भी सपरिवार कुदाल होंगे।

आपका प्रिय भार्छ गोपवंध् दास

: ६० :

पुरी, ५-१०-३१

आपका तार व चिट्ठी आज मुझे यहां मिले। अब तो मेरा कार्य माननीय महोदय, क्षेत्र पूरी में हैं। स्वागत-समिति का काम शुरू होगया है। इसलिए हवा करके नीचे लिखे हुए पते पर पत्र भेजने से मिलने में कुछ विलाय नही

पुरी में आपका शुभ पदापण करना बिल्कुल ठीक है। अधिक वह है होगा । कि अभी बालेश्वर के गांधी कर्म मन्दिर को बन्द करके उसके सब आर्दि वासियों को कांग्रेस की स्वागत-गमिति के काम में लगाया जा रहा है। हर्य

मेहतावजी अब यहांपर हैं । उन्होंने सेनानायक का काम के लिया है । ता. १६ को महापर स्वागत-समिति की साधारण परिषद् की एक

थेठक हैं। प्रान्त के सब विधिष्ट कार्यकर्ता उस दिन यहांपर उपस्पित रहेंगे। जब कुमिला में अवस्थान सम्बा होगा तो उस तारीस को यहां प्याप्ते हे बहुत फापदा होगा । अधिकन्तु ता. १८ से मुझे संबलपुर के तरफ बन्दा वसूल करने को जाना निश्चित हुआ है।

पुरी जाने पर आपके रहने वा बन्दोबस्त में वर्ष्या या आपके दिनी

भित्र के जरिये बाप कृद धन्दोबान करना चाहते हैं, मुझे लिखें, इतार्य होऊंगा ।

## यन्देमानरम

आपका,

गोपबन्य चौधरी

: 68 :

वंबई २१-९-४१

पू॰ थी वावाजी,

पू॰ मानासाहेन के पत्र से जाना कि आप तारीस २१-९-४१ की वर्षा पहुंचेंगे। इस हिसाब से आज आपको पत्र लिस रहा हं ।

में आपके पाता एक निकार मान रहा हूं। "" भी दुष्टि-मरिवर्तन करने के लिए आप अपनी पातित जालिये। आपने काफी जातात्व और दमा है। आपमें मेम से दूसारे की जीतने भी माणी पात्रित है। आप आप निरुचन कर लें सी यह मान आप आतानी से कर राकतें। यह वहां अभी छः महीने रहेगी। पूत्र्य बागूजी की विचारपारा का मुख्य केंद्र है वर्षा। यहां के याता-वरण में आप आदमी के हृदया में परिवर्तन मही को तो दूसरी अगह होना अध्यन्य-वा लगता है। हो है दूसिय में चार्यान केंद्र है वर्षा। यहां के वाता-वर्षा में मेजने का निरुचय किया और उसने भी यह स्वीकार कर लिखा है।

अब मेरी याचना हो यही है कि आप अपने प्रेम के कल से उसमें गांपी-जीवन का आवर्षण उत्तम करने की कीचित करें । में इस बारे में हारा हूं । इसिल्प में आपकी रारण के रहा हूं । अनेकों के जीवन में आपने परिवर्तन किया होगा । · · के बारे में भी खागल रख कर के मुसे उपहृत कीदिये । अगर आप इतना करते सो मेरे जीवन में आप एक वड़ी समृद्धि सा देंगे ।

प्रत्युत्तर की राह देखता रहंगा।

आएका नम सेवक, (एक महाराष्ट्रीय युवक) . 1 1

: ६२ :

दिल्ली, २०-१२-

में नहीं कह सकता, मेरे विषय में आपके कैसे विचार है ? परनु श्रीमान सेठजी, वन्दे । मुझे इतना अवस्य विश्वास है कि एक चिकित्सक की हैसियत से आपके मन में भेरा कुछ विस्वास अवस्य होगा । पिछले दिनों जब मैंने आपके कान की तक्छीफ कां हाल और उसके लिए यूरोप जाने की बात पी तब भी मेरी इच्छा हुई थी कि मैं एक बार बेप्टा कर देख्नूं कि मैं आपकी आराम पहुंचा सकता हूं या नहीं, परन्तु फिर मेने लिखा नहीं । अब महात्माजी के निरन्तर रुण होने के समाचार से जिल में बेचैनी होती है। आप मीर ठीक समझें तो महात्माजी को थोड़ा मेरा परिचय देकर वर्चा करें कि वह कुछ समय यदि मुझे चिकित्सा करने का अवसर दें तो अपने मन में पूरी आया रखता हूं कि उनके शरीर में ऐसी शक्ति और नवीनता उत्पन्न कर दूगा कि जैसी २० वर्ष पूर्व उनके धरीर में थी। में आशा करता हूं कि आ चत्रसेन वैध इसपर पूरा विचार करेंगे। : ६३ :

शान्तिनिकेतन, २३-१२-१४

आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि मैं होन मेंवर और वाहसरा प्रिय जमनालालजी, से बड़ी संतीपजनक मुलाकात कर सका और मृते आशा है कि स्पिति सुधरेगी। में आपसे २८ दिसम्बर को मिलना पाहता हूं। मैं सुबह ७ वजकर ५० मिनट पर विषटोरिया टरमिनस पहुंच जाऊंगा और यदि आउ एक मोटरकार का इन्तजाम कर देंगे तो मुझे बड़ी लुगी होगी। साथ ही अगर ही सके तो मूठामाई के साथ ठहरने का इस्तबाम भी कर दें। लेकिन अगर यह सम्मव न हो सो विसी और जगह इन्तजाम कर हैं। मैं ज्यादानर आफी ही बादचीत करना चाटना हूं और आपको तान-से-ताना समाचार गुनाना 1 .-

बाहता हूं। मैं बहुत यह गया हूं, पर मैं ईन्वर को अन्यवाद देता हूं कि ऐसे नाजुक समय पर मैं भारत का सवा हूं।

बारता परम निव, बाली एण्डूब

: 54

दिमरी, १५-११-३७

प्रिय जमनान्तालकी,

आरमें पत्र में लिए महुत महुत पत्यदाद। मारू ने में निम्म नाने में बारे में गुज़बर मुझे मदी मुदी हुई। मैं माहता हु कि मार्ट मर्च तर्ज में बार होटे में गुज़बर मुझे मदद दे सकु। यहते साल टीन लीन में मान्यत्त करने में बारी कटिलाई होती हैं।

बार दल्द दे रूप

an tai's

: ६५ :

कालीकर, १६-१-३¥

आपको कई दिनों से पत्र नहीं लिख सका । पहले तो आप प्रवास में पूज्य थी जगनालालजी, थे, इसलिए मुखे आपका पता मालूम नहीं था। रामनारायण के जाने के बार समाचार-पत्रों को तार आदि भेजने का जो काम बहकरते थे, वह मृत्रे करना पटता है। बापूनी किसी कुसल और सरीर से मजबूत आरमी की तलात करते ही रहते हैं। किन्तु अभी कोई नजर आया नहीं। स्तामी के भी पुछताया है। आज स्थामी के लाग बम्बई पत्र भिजवाया है। स्थानी वर्षा आये थे, एसा गुना था। किन्तु अभी वहां है या नहीं, इसका ठीक प्रा न होने के कारण यह पत्र गोगतीयहन को भेज दिया है, कारण ताप में

बापू को तबीयत अभी तो अच्छी है। बंगलोर में डा. गुब्बारा<sup>त ने</sup> गोमतीवहन के लिए भी एक पत्र या। जांच की भी और यह रिपोर्ट दी कि तबीयत यहुत अच्छी हैं। इस रिपोर्ट को जान-यूद्रकर अलबारों में नहीं भेजा; कारण अगर लोगों को पता बले कि इतना श्रम करते हुए भी बापू की तबीयत अच्छी रहती है तो काम बड़ा हुँगे। बंगलोर में रक्त का दबाव १५५-१०० था। डा. अंसारी ने वर्धा में जांच करके संतोष प्रकट किया, तम रक्त का दबाब, इतना ही या ।

रामनारायण के बारे में बापू को काफी संतोप था, किन्तु वह काम का दोत बर्दास्त नहीं कर सके। इसलिए अब बापू बीमार कमजोर आदवी को लेन से हिचकिचाते हैं। कहते हैं— चन्द्र अकेला बीमार है तो काफी है। और बीमारों को कैसे बढ़ार्ज । कुनुम देसाई ने चाहा था, किन्तु उसने कारी देरी से ऐसा किया। अभी कियान है। पर उत्तपर बोझ नहीं डाला जा सकता। जी में आये तब पोड़ा काम करता है। ओम् आनन्द में है। हमारे तुर्वे विताद करने का अच्छा तापन है। बापू के पास पत्र भी जिसती है।

प्राप्त की महद करती है। भीरायहन उसकी किक रखती हैं; और मीरायहन की महद करती हैं।

भोड़ा उसपर हुवम भी पलाती हैं न ? हमेशा प्रवास में भीरावहन के पास रहती हैं। बापू के पास ही सो रहती है। प्रापना में गीता पढ़ती हैं।

पहाँ प्रामिश्री मुन्दरदास नाम के एक गुजराती व्यापारी है। आप सायद उनको जानते होंगे। बापू के तक्वों को माननेवाले हैं। उनकी वहन व बाली नाम की है। उनकी वहन र देव को है। वह करीब देव पर्य सावद मती आप्रम में रह चुकी है। हस्मीवहन और प्राप्तहन जोगी जो कम्मी तह है आपता है। वह महां अकेजी पड़ जाती है। इसिल्ए उसके भाई वा विवार उसे वर्गाआपम में रखने का होता है। इसिल्ए उसके भाई वा विवार उसे वर्गाआपम में रखने का होता है। दारिरिक गठन - शैक है, किन्तु आनकल उसकी तबीयत शैक नहीं रहती। ९९ दिगरी विवान बुसार रहता है। वर्षों में उसकी तबीयत शैक नहीं रहती। ९९ दिगरी विवान बुसार रहता है। वर्षों में उसकी तबीयत शैक नहीं तबीयत शैक लिए का जायेगी। किन्तु बापू का प्यान है कि वहां उसकी तबीयत शैक जायेगी। विज्ञ बापू का प्यान है कि वहां उसकी तबीयत शैक वार्यों में उसकी में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त के लिए कहा था। वह आपके साथ बात करके भाई सामनी की तार से जवाय है। आपको यह पत्र लिए रहा हूं, सिल्ए सीया आपको ही दिखत रहा हूं, सिल्ए सीया आपको ही दिखत रहा हूं, सिल्ए सीया आपको ही दिखत रहा हुं सिल्ए सीया आपको ही दिखत रही है। स्वाप्त में का प्राप्त में मूलित कर है। उनका पता है—सामनी को मुद्दरसम, कार्यों रहे में सुवत कर है। उनका पता है—सामनी में मुद्दरसम, कार्यों रहे से सिल्य हरें रह सार से सामनी को मूलित कर है। उनका पता है—सामनी मूलित कर रही।

स्वामी वहां हो तो उनको मेरा प्रणाम कहेंगे। पूरव मी. जानकीवहन को प्रणाम अपेष को विकास नहीं। हम मही तथे कुछ पहा तो नहीं पहरें, हिन्तु हुमरी तारह उने बाको संस्वार मिन्देने हैं। मार्ट महनकोहन आनत्य में होंगे। देवता और स्थामी कर आये। आज साम कोचनबुद जायरे। बहा राजाजी में मिन्दर महास से दिल्ली जायसे। हक्तरखारा आज आनेवाले हैं। मन्द्रमानी का चार्च आज पुरा हुआ। राजाजी ६ तारीस को संदे अलग होंगे। उनी साम बाहु दिल्ला हुआ प्रमा पहुंचनेवाले हैं। संदर्शनामा है आज आपनी। बाहु ने महास से साम प्रमानकी कार से जावर सामी की बाहु करने के लिए कुनामा है। आज राज से कोचीन-वादकोर का प्रवास सुरु होता है। अगला सोम-मंगल का दिन कन्याकुमारी में वितान का कार्यक्रम है। बापू को बड़ा आनन्द होगा।

चन्द्रशेखर के प्रणाम

: ६६ :

चिर्देवरम् , १६-२-३४

आपके प्रवास की खबरें अखबारों से मिलती रहती है। बापूरी की पुज्य थी जमनालालजी, तबीयत अच्छी है । दो दिन पहले राजाजी के आधम में जांच हुई तब बजन १०८ पीड और स्वतं का दबाव १६०-११५ था। डाक्टर राजन् कहते हैं कि यह टीक है। राजाजी साथ घुम रहे हैं। २१ ता. तक अर्थात् तामितनाड का प्रवास पूरा होने तक तो साथ है ही। उनकी तबीयत बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती । कहते हैं कि अप्रैल में उन्हें दिश्ली जाना पड़ेगा। जेल में खाट नहीं पकड़नी पड़ी, ऐसी तबीयत रही ।

अभी बल्लभभाई आपे हैं। इसलिए बापूजी का और मेरा कार ठीक हरूका हुआ है। स्वामी द्वारा भेजे हुए हिम्मतलाल नामक एक नर्व म्रेजुएट भी आमे हैं। सब आनन्द में हैं। ओम् का वजन बड़ता जाता है। बह हमेशा आनन्द में रहती है। मेरे साथ तो उसका बहुत ही अच्छा परिचय

आपकी और पू. जानकीवहन की लवीयत अब अच्छी होगी ? म्यूरियत होगया है । हेस्टर बलकत्ता गई । वहां से परसों वापस मदास जानेवाही हैं। बंगाह जान का अभी तक अनिश्चित हैं। ९ मार्च के बाद बिहार जाना होगा, ऐसा रुपता है। विहार के बारे में बात करने के रिए इपलानीकी मदास सेवक.

आनेवाले हैं। भाई मदनमोहन को सप्रेम बन्देमातरम् ।

<sup>।</sup> गुजराती से अनुदित

: ६७ :

साबरमती, २८-१०-२७

मुख्बी थी जमनालालजी की सेवा में—

इस पत्र के साथ आपकी जातकारी के लिए पिछले वर्ष का आंकड़ा और अगले वर्ष का बजट भेजता हूं। अवकाश मिलने पर देस जायं और कोई मुचित करने जैसी बात हो तो सुचित करें।

हिसाब पृष्ठ २ से आप यह देख सकेंगे कि असल में खादी का काम करने के लिए पैसा नहीं हैं।

द्वार स्पर्ध (निर्धार्ति) शी गई करीब २१ हजार रप्ये शी रकम भी शम में आ चुकी है। कर मदल की बैठल में आएके पर-मामन्यी चर्का दूर्या। उचके विषय में आपको गुराची मानलालभाई रजक स्कुलाय करेंगे। आप अजमेर में साधी-सभा के समय आपेंगे तब बढ़ आपके मिले में ही और दस संबंध में विगत से चर्चा करेंगे। अपने नये पर में ५ हजार २१ और पुराने घर में स्लाहरर, विकृती, राया के नाम में ५२ रग्ये सर्च हुए हैं, सो उस साने में अभी जिजता राया भेजा जा सके उतना मेहरवानी करके सीच में जभी जितता राया भेजा जा सके उतना मेहरवानी करके सीच में अधी जितता राया के बात के उतना मेहरवानी करके सीच में अधी श्री के सहले ही बनका स्वे हैं। जनमें ५५ सी रपये सर्च होने वा अनुमान है। आपड़े और अजद पर से साम की आदित स्वित का अनुमान नमा मर्वेग। इनमें अधिर हो नहीं लिखना है।

पूर्य बापूजी से मिलने ने लिए आज बम्बई जा रहा हूं। वहीं मी-स्था ने सम्बन्ध में भी सारी बार्जे नर खुगा ।

तवसीय के लिए भाकी चाहका है।\*

ਫਿ.

छपनलाय जीसी का संदितन प्रयास

<sup>े</sup> गुजरानी में अनुदित

. ६८ :

बर्म्बर्ड, ४-२-१८

आप मेरी संस्था के कुछ उहेश्यों का पालन करेंगे, अतः आप मेरीलर पुत्र के समान हैं। ओर आप श्रीमती बोस की निगरानी माता के समान प्रिय जमनालाल, करेंगे। मैं आपको आधीर्वाद देता हूं —आप दिन-पर-दिन महानतर बने,

और हमारे फ्रिय देश की सेवा करें। में आपको सत्कार्यों के लिए सर्वाक करता हूं, क्योंकि आप मेरेलिए पुत्र के समान हैं।

जे. सी. बीस

कलकत्ता, ८-४-१८ : ६९ :

प्रिय जमनालाल,

आप वर्षा से बाहर चले गये थे और आपके लौटने तक मैने पत्र लिखना स्यगित रखा। घो तया संतरों के किए घन्यवाद। वे बहुत ही अच्छे थे। मुझे यह कहते अफसोस होता है कि बम्बई में जिस दो लास की बेली का बादा हुआ या उसके बारे में मुझे कोई मूचना गही मिली। मुझे क्ल

गया है कि सिर्फ ४७ हजार रुपये के करीन जमा हुए हैं ज्यादा नहीं चूंकि मेरी पूछताछ का कोर्द जवाब नहीं मिलता, इसलिए में सोबता हैं ि बच्छा यही होगा कि जो कुछ योदी रकम मिली है वह मुझे भेव जाय । मैने बस्मई के चन्दे की साकत पर संस्था के विकास की मोजन बनाई थीं, और अब में देसता हूं कि वह आशा के अनुकूल नहीं हो सर में नहीं चाहता कि मैं अपनी पत्नी अर्प भाषी व्यवस्था के वि

किसी प्रकार का कोई लाम लू। इसलिए मुझे प्रसन्नता होगी यदि संस्था के हिए अपना चन्दा भेज देंगे। यह रकम या तो मुझे भेजी सुकती है मा इसे आप भेरे नाम संस्था के संवालक की हीनयत से अपने हुन में हुना दें और उससे जो आमदती हो उसे पहा नियमित र अंग्रेजी हो अनुदित ।

अने की स्ववस्था कर दें। मुझे अक्सोग है कि मेरे यहाँ के काम में कड़ी जिलाइसा देवा होगई है, क्योंकि जिल कन्दों का बादा किया गया या वे रहा नहीं किसे गए।

मै एक छोटी नी पडी, जिसे मै सूद पहना करना या, आपकी छोटी उड़की के लिए भेज रहा हूं और आपके पुत्र के लिए एक छोटा अन्वीक्षण रंग भी।

आपनो तथा आपने परिवार को आशीर्वाद ।

आपना घुभाकांक्षी, जे. सी. बोस

: 00 :

दाजिलिंग, १४-९-१९

माशीर्वाद,

आपका पत्र पाकर मुने बड़ी प्रसमता हुई। अब मैं शाजिलम में हूं, और पहां इस महीने के बन्त तक रहहरमा। में अनुभर के मध्य में इंगलेड के लिए रचना होने के पहले सामतौर से आपने मिकना चाहता हूं। चया आप इस महीने के जनत तक करकता जा सकते हैं? अगर आप जल्दी जा सकें तो दार्जिकन जा जाइने, में आपने यहां ठहरने का इस्तजाम कर दूमा।

आप मेरेलिए पुत्र के समान है, और मुझे यह सोपकर असलता होती है कि कम-सो-कम मेरा एक व्यक्ति तो ऐसा है जो अधिक-से-अधिक देश की सेवा कर एकती है। मैं आपको यह कारण बताओं जिससे नेपा इंग्लैंग्ड जाना करूरी होगमा है। मुझे यात्रा परान्द नहीं है, क्योंकि सर्दी के मोसम की ट्यूट और अम कांट्रनाइमों का असर मेरी तन्दुरस्ती पर पड़ेगा, छेकिन अपनी संस्था के हित के लिए मुझे सभी कांट्रनाहों कर सामना करना ही होगा। संस्था में जो बैजानिक असास्थान किये गए है, उन्होंने कड़ी दिलक्स्प्री देश कर दी है, और इस संस्था के मीक्य के लिए सबहुछ अनुकूट है। सरकार अब इस बात पर विचार कर रही है कि इसे जो

<sup>े</sup> अंग्रेजी से अनदित

## षत्र-स्यवहार ग्रा दो जाती है वह स्थायों कर दो जाय या नहीं । मेरा सवाल है कि दुदान की रकम बढ़ाकर ८० हजार रुपये सालाना कर देने हैं किल्य स्थान की रकम बढ़ाकर ८० हजार रुपये सालाना कर देने हैं

हु बदातें कि इससे आधी रकम अर्थात् ४० हजार रुपये साहाना उमे निक रूप में मिल जायं। इसके लिए ५ लाख रुपये का निर्पारण और पड़ेगा।

रकार इस बात से निराय है कि जो उसके देश के हिए मौल का है, जनता उसकी उपेशा करती हैं। मुझे कहा गया है कि मारसामें ने युद्ध के समय बहुत रुपया कमाया है और आप जैसे अपारों इकर उन्होंने इस राष्ट्रीय कार्य में मदद नहीं दी। अगर देश के

इकर उन्होन इस राष्ट्रीय काथ में भदर गुरु भी आजा नहीं की बा गफी दिलबस्पी नहीं लेंगे तो सरकार से कुछ भी आजा नहीं की बा । भारतमन्त्री से मिलने और अपनी संस्था का बर्जमान मनुष्ठन स्त्रवाने के बास्ते सरकार की अनुमति के लिए अनुरोप करने हंगीड़ स्त्रवाने के बास्ते सरकार की अनुमति के लिए अनुरोप करने हंगीड़

रावाने के बास्ते सरकार की अनुमति के गिर अनुसार कर है। हूं ! में अंधेजों से कोई मदर नहीं मांगूंगा, क्योंकि वह हमारे देश के उन्जा की बात होगी ! में सिर्फ अपनी सरकार से मदद मांग सकता हूं ! तक कि हम भारतमन्त्री को यह आदवासन न दे दें कि हमारे कोड़ 3 रहे हैं तबतक वह विशेष हुछ न कर सकेंगे !

३ रहे हतवतक वह विशेष कुछ न कर सकता। ४२ भी मुझमें जो भी शक्ति है उनके अनुसार काम वर्ष्णा और स्पर्यान पर छोड़ दुर्गाः

स्पर्यान पर छाड़ दूषा । से आसा है कि मैं अपनी सम्बोगाया पर स्वाना होने के पहले आ<sup>स्पे</sup> । इपया वास्सी डाक से पत्र भेजें ।

गते कल्यान के किए मेरी सुमातीता ।

भारता शुप्रविनाहे. जे. ही. बोग

थे. मी. बीग

अंग्रेडी ने बर्गान

टाजिलिंग, २३-७-२५

. 10

धालीर्वाद ।

मैं धानिवार को मुबह कलवत्ता छोट रहा हूं। मझे यह जानकर खुसी हुई है कि आप वर्षा लोटने से पहले मुझसे मिलने आवेंगे । मैं आपके बतमान बीर भावी वार्व के बारे में बहुत-कुछ सुनना बाहता हूं।

मुझे इस बात से भी खुशी है कि शीध ही एक बखिल भारतीय देशबन्धु स्मारक शुरु किया जानेवाला है। जबतक इस देश में सेवा के लिए देशबन्यु के समान अपना सर्वस्व प्रदान करनेवाले नहीं होंगे, तवतक कोई बहा बाम नहीं हो सकता । उनके सम्मान में स्मारक बनाने से उनके आत्म-स्याग वा उदाहरण देशवासियों के मस्तिष्क में सजीव बना रहेगा ।

आपने देखा होगा कि भारत को उसके प्राचीन गौरव पर आगीन करने के लिए जो भी प्रवृतियां चल रही है उनकी सफलता के लिए मूनमें पूरा उत्साह है। किर भी मैने बेवल एक मार्ग का अनुमरण किया है और वह है ज्ञान-प्रसार का। मैने यह महसूस किया है कि पूर्ण एकाप्रता के द्वारा ही जो बुछ थोड़ा-बहुत में बार सवा हू, बार सवता हूं और बार्य को आगे बड़ा सकता है। दस वर्ष पहले भैने यही प्रतिज्ञा की थी और इसका पालन भूमें करना है। मेरी व्यक्तिगत भावना हो जनता पर अपनेको लाइने की गरीं है और मैं इसके प्रति बड़ी अनिष्ठा रसता हूं। किन्तु जिस काम के लिए मैंने बर्पों का समय और अपना विकार लगाया है, केवल उमी हैमियन से बाग में लगा रहता चाहता है।

मेरा विस्तास है वि भारत की मुक्ति अवेटि ज्ञान से नहीं हो सकती, और न बेचल राजनीति से। इसी प्रकार मामाजिब सेवा के द्वारा भी यह कार्य सम्पन्न गरी बिया का सबता। परानु इन सबबे सम्मिलित प्रयत्न से यह बाउँ शिद्ध हो सबता है। इतमें ने प्रत्येव को समस्या बड़ी कठित है, और इसके िए अध्यक्तर में से प्रकास सोवने का प्रयत्न सारा जीवन लगावर करना

पहुँगा। हममें से बुछको एक ही दिला में सारे प्रधान समा देने होते. किर भी

मन को नारपान और गर्थान क्लाना पढ़ेना और गमी स्ताबों में सहसूर्त्व ۷. का विरुत्तर करना होगा । इन गवरे अणाग हम मवहो उम महत वार्ष है लिए सामगमांग बर देना होगा जोकि मानशो के स्नर को उत्तर उपने भाषका सुमविन्तकः वाला है।

जे. सी. बोत

इसरता, २७८-२५ ; ৬২ :

बामोघोगों को किर से जीवित करके आप जिस देश-सेवा में को हैं। त्रगरे प्रति में अपने गर्व और प्रशंसा के मात्र महीभाति व्यक्त नहीं का सबता। बतंत्र्य की पुकार के प्रति आपने सबहुछ दे दिया है। आपके आरं आपका शुभविन्तक, का अनुगरण सभी करें, यह में चाहता हूं ।<sup>३</sup>

जे. सी. बोस

कलकत्ता, २२-२-२६ : 50 :

आशीर्वाद । हमें इस बात की खुरी है कि प्रिय कमला का विवाह प्रिय जमनालाल, सम्बन्य शीध्य होनेबाला है। हम उसे अपना आशीर्वाद मेजते हैं। आपने एक ऐसे ऊंचे कार्य के लिए अपना जीवन समप्ति किया है, जिसमें में आपकी सफलता चाहता हूं। आपकी सन्तान के लिए सबसे बड़ी देन यह है कि वह

अपने माता-पिता का अनुकरण करे। बंगाल के रेशम-निर्माताओं की बनाई हुई एक छोटी-सी स्वदेशी <sup>श्रेट</sup> मैं भेज रहा हूँ, जिसका रेशम भी एक स्थानीय उत्पादन है। अगर कमठा इसको कभी कभी पहनेगी तो हमें बड़ी खुत्ती होगी । यह पासल महारमाजी की मार्फत सावरमती भेजा गया है। मुझे जिनेवा के राष्ट्र-संघ में बैडिक

१-३ अंग्रेजी से अनुदित ।

[योग सभा में भाग लेना है और मैं 'रबमक' (थी. एण्ड ओ. स्टीमर) रा यूरोप जा रहा हूं। यह स्टीमर बम्बई से २० मार्च को रजाना होगा। दे आप उस समय बम्बई के निकट हो तो हम आपसे मिछकर बहुत सुग्र गे।

हमारी शुभेच्छा और आशीर्वाद के साय ै

जे. सी. घोग

: 40 :

सेंद्रल जेल, नासिक, ३-११-३०

प्रयक्षर बोस,

कुछ समय पहले मुसे समाचारपत्र में सात हुआ कि श्रीमती बोग तथा तथ विदेश से छोट आये हैं। आपको मालूम हुआ होगा कि मुझे दो गाल ती सप्त पत्र और १०० रपसे जुर्माता में उपने न देने पर बरेट में १। मुदीने को और सजा हो चुकी है, और में यहा जने मोग रहा हूं। में गम्यावह आरम्भ करने के हुगरे दिन अर्थान् ७ अर्थन को मिरफ्नार हुआ था। मग्यवान की हुगरों से और मित्रों में आसीर्वाद से में अपनी गजा के दिन सुनी और गाएन के साथ गुजार रहा हूं और अपना अधिकास समय परिनेत्यने और कार्य में बिला एग हैं।

आज मेरा जाग-दिवन है और मैं अपना ४ देश वर्ष पूरा वर चुना। बता मैं राग अवार पर भीमती बोस और बारने आसीवीड बाल करने की बेध्या वर्ष है मुने नित्तवय है कि मित्रों के आसीवीड से मुने देश-तेवा की कभीय सांवित प्राल होनी और मैं भारतमाना के प्रति करने वर्गन्न का सांति वर्ष कर स्वता।

भगवान से मेरी आर्थना है कि वह भारतमाण को आयावारी शासन से मुक्त करें और मातक-साति को अगर्थ सर्वोतनम करवात के साथ द्यान्त एक समृद्धि आग्त हो ।

अंधे की से चतुरित

आप दीनों को मेरा प्रणाम ।

जमनालाल बजाज के क्रदेशातरा

: 94 :

कलकत्ता, २९-६-३

प्रिय जमनालाल.

आसीर्वाद । मैं आपके पुत्र और पुत्र-वधू के लिए दीर्घ और सुली बीवः भी शुभ कामनाएं भेज रहा हूं। मातृभूमि की सेवा में वे आपके वरण चिह्नों का अनुसरण करें, इससे अधिक में और कुछ नहीं लिख सक्ता।

मुझे खेद है कि मैं कल व्यक्तिगत रूप में उपस्थित न हो सक्षा। हान की बीमारी के कारण डाक्टर ने मुझे आदेश दिया है कि मैं किसी प्रकार के समारोह में भाग न छ । १

मापका शुभाकांकी, जे. सी. बोम

: 98 :

दाजिलिंग, २४ मई

हिमालय के इस अंचल से आपको अभिवादन । हम लोग दार्जिली आगये हैं और यदि आप यहां आ सकें तो हमें बड़ी खुरी होगी। सर जे. ही बोस अपने भाषण लिखने में बहुत व्यस्त हैं, लेकिन उनकी तन्दुस्स्ती सं<sup>द</sup>ी है। यहां बारिश बहुत हो रही है और सूर्य के दर्शन कभी-कभी ही होते हैं। पर हमें आशा है कि शीध ही मौसम साफ हो जायगा ।

जुलाई में हम बापस कौटेंगे, इसलिए अगर आप या सर्वें तो जुन <sup>में</sup> यहां आ जायं। हमें आपको यहां पाकर बहुत प्रसन्नता होगी। आशा है कि आप अच्छे होंगे और आपके बच्चे भी।

आशीर्वाद-सहित."

वबला बोस

: 00 :

कलकत्ता. २५-३-१८

भ्रेमपूर्णं अभिवादन.

आपके पत्र का हमने बड़ा स्वागत किया । मै आपको लौटते ही तुरन्त जवाब लिखना चाहती थी, बयोकि हम आपको बहुत-सी बातों के लिए धन्यबाद देना चाहते थे। हम चाहते थे कि वर्धा से गुजरते समय आपके छोटे पुत्र और पुत्री को देखते । ये बड़े सुन्दर बच्चे हैं । भगवान उन्हें आशीर्वाद दे, और उन्हें अपने पिता के समान ईमानदार और सच्चा बनाये। हम चाहते हैं कि भारत माता का हर बच्चा ऐसा ही बने ।

यद्यपि मैने आपको नहीं लिखा, लेकिन हम आपके सम्बन्ध में लगातार विचार करते रहे हैं। आप जैसो का परिचय पाकर जीवन सुखी हो जाता है। बाहर से लौटने पर मेरे पति बीमार होगये और लगभग एक सप्ताह

भारपाई पर पड़े रहे। अब यह अच्छे होगये हैं और उन्होंने हमारे यहां साहित्यिक समाज में बंगला में दो व्याख्यान दिये है। इन भाषणों का बड़ा आदर हुआ है और वे पुस्तकाकार प्रकाशित होंगे । वह सदैव ही पिरे रहते है और विज्ञान-संस्था तथा अपने अन्वेषण-कार्य में लगे रहते हैं।

८ अप्रैल को हम दार्जिलिंग जा रहे हैं और वहां जून के अन्त तक रहेंगे। आपने भी भेजकर बड़ी कुपा भी। वह समय पर आ गया और चुकि शुद्ध भी बहुत कम मिलता है, इसलिए आपके इस तोहफे की बहुत ज्यादा कदर की गई। मेरे पति आपको शीघ ही लिखेंगे । आपको तथा अच्चों को वह हम दोनों के आसीर्वाद । हमारी हादिक सुभेच्छा के साय<sup>9</sup>

अवला बोस

पुनरन : कृपया हमें पत्र लिखने रहें और जब कभी हो सके तो समाचार देते रहें।

<sup>.</sup> अंग्रेजी से अनूहित

CH

: 50 :

बोस इनटीट्यूट,

अवला बोम

कलकत्ता, १६-२-३८

ष्टरममा ३ मारा हुए जयकि यह महान आत्मा, जिसकी हेवा करने श त्रिय जमनालालजी,

शीभाग्य भगवान ने मुझे पत्नी के रूप में प्रदान किया था, इह संस्थेत संसार से पल बसी। यह अपनी मातुमूमि को मगवान के ही समन प्रे करते में और उनका उद्देश जीवन में यही था कि वह भारत को उन पूर्व गीरच प्राप्त करा सकें । यदावि उनका ग्रदीर बला गर्वा, किन्तु उनी आत्मा जन सबको देस रही हैं और उन्हें आयोर्वाद दे रही हैं, वीह

मातृभूमि की रोवा में लगे हुए हैं। आपके प्रेमपूर्ण स्मरण के लिए धन्यवाद

देवली डिटेंशन केंप, (राजस्यान : 30 :

त्रिय दामोदरदासजी,

जापका १५ ता.का पत्र मिला, अनेक घन्यवाद । काका के स्वास्थ्य का हाल मुनकर चिन्ता हु<sup>ह</sup>। आशा है, डा. दास के इला उन्हें लाभ होगा। जब फिर आप उनसे जेल में मिल तो मेरा प्रणाम उ

भेरा स्वास्च्य पहले ही जैसा है । मैं भी वापूजो का इलाज शीष्ट

क्षेत्राग्राम आप जायं तो वापूजी को मेरा प्रणाम कह देंगे और कौरजी को भी। अगले सप्ताह में उन्हें पत्र लिखूगा।

् संप्रेजी से भनूदित १ जमनालालजी बजाज

आसा करता हूं, आप अच्छी तरह होगे। वहां थी जानकोदेवी को मेरा प्रणाम देंगे।

> आपका, जनप्रकाश

: 60 :

गेवादाम, २१-७-४१

पूज्य श्री वावाजी की सेवा में,

आपना आपीवांदी पत्र आज मिला । इत्लाहाबाद से मिजानेट की इजाजन जयपनाम से मिलने के लिए आपाई है, दमिलए में महा से २६ ता. को देवली जाजंगी, और जयपनाम से मुखानात नारने महा किए ३१ ता. को बागन आजगी । बाहूनी को सब ताबर बनावर विषये मुगल है सा र ता. को पटना चली आजगी। देवली से बागन महा होवर पटना जाने के लिए बाहू में नहीं है। बहा से बागन आवर जो बुछ हाउ होता, मैं आपनी भी पतिन्तर लियांसी !

सहावा गब हाल अच्छा है। बाहूरी वी तहीयत बच्छी है। परसों से बाहूरी वो पोड़ी सालि है, व्योधि बढ़ मिलतेवाने वोई नहीं है। परमों बिहलाओं भी बाने यह पूर वा वी तहीयत होत है। बहुत सराज्या की तहीयत बहुत क्यार्थ है। यह वावीं में भी कच्छी है। सात्वाहर वी तहीयत कभी कच्छी नहीं हुई है। यात वा दहेती जच्छा होएसा, निर्देश बुनार ९१ एट्टा है। पत्रा नहीं बढ़ा वारत है।

थापने भारतिर्वाद की भारत रखकी हूं ।

कप्पनी पुत्री, कस्पनी (जस्पनार)

: < ! :

सेवादाम, २-८-४१

परम पूज्य काकाशी भी रोक्षा में, देवती में बद्यकार के मुलाबानहुई। और तब हुन्त अच्छा है। उनके

सबीयत सामारणतः तो टीक है। ऐसे कुछ तकलोक नहीं हैं, क्षेत्रज उत्ती ረ६ समीमत यहाँ अच्छी नहीं रहती हैं। देवती की आवहका ठीक नहीं हैं। जनके पर और कमर का दर्द वहाँ ज्यादा बढ़ गया है। और वहांगर हुए चितिरसा भी नहीं हो सकती, इसके लिए मुझे बड़ी चिन्ता है। बार्बी है राम से मने बच्च मू थी. सरकार को पत्र लिखा है कि उनकी तबीयत है इस के लिए देवली से उनको सम्बद्ध या कहीं दूसरी बगह पर भेज हैं। देखें क जवाब आता है। जमप्रकाश ने आपको प्रणाम कहा है और आपको तडी की सबर पूछ रहे थे। राजा के बारे में आपसे मेरी वो बाँत हुई, से <sup>भ</sup>ी उनको बता दी है। जयप्रकास ने राजा को पत्र लिखा था, लेकिन उनको राजा ने कोई उत्तर नहीं दिया, ऐसा कहते थे। खानधाहब भी जान के ही साथ पेशावर जा रहे हैं। उनकी तबीबत अब अच्छी है। बापूजी की तवीयत अच्छी है ।

बहुत मदालसा व काकीओ अच्छी है। मैं २६ ता को जेल में सन

अब आपको तबीयत कैसी है ? अपनी तबीयत का समाचार लिखियेग। कृष्ण से मिली थी, अच्छे हैं । पटना पहुंचने पर जो कुछ हाल होगा में आपको सब लिख्गी।

आप मुझे वर्षा के पते पर ही पत्र जिल्लिमेगा; बर्माकि १५ ता. की

आपके पत्र का राजा ने जो उत्तर आपको लिखा, वह मुझे देखने के लि तो फिर मुझे वर्घा पहुंच ही जाना है। जरूर भेज दीजियेगा । राजकुमारी बहिन से मेरा प्रणाम । लाज जल्दी उनको पत्र नहीं लिख रही हूं मगोकि यह पत्र में स्टेशन पर से लिख रही हैं

> : ८२ : दिल्ली, ३०-१०-

कुमारी फिलिपरवर्ग में कल मुझने संयोगवदा कहा कि आपने मेहर प्रिय जमनालालजी.

हरके दोती राया मेरे इलाज में सर्च करने के लिए भेजा है। आपकी रह मेहरवानी के लिए में हिस तरह पुणिया अदा करूं ? और साम ही उस स्याल और सोध-दिचार के लिए भी, जिससे प्रेरित होकर आपने यह रसम मेत्री। में रहसे बहुत प्रभावित हुंजा और आपको यह आस्वासन देने भी जहरत नहीं कि में रसे कभी नहीं मूलूगा।

लेदन मृते आपके साथ सन्वाई का बर्ताव करना है और अपनी योमारी को रण्या जमा करने का साथन नहीं बनाता है। आपरेशन और उसने बाद का हकाज सबस्म बहुत महागा हो जाता है और मेरे वेंसे ऑपिक स्थितवाले के लिए तो और भी ज्यादा, लेकिन मेरे छोटे माई ने, जिनकी आधिक हालत अपनी है अपनी रक्तम मेरे इलाज के लिए दी और मेरे मेहरबान दोस्त दावटर के. ए. हमीद ने बन्बई में टहराने का बहुत कथ्या और आरामनेह इन्तजाय निया। ऐसी हालत में डुमारी चिलियावने आपके मेने हुए रण्ये को जब काम के लिए इस्तेमाल नहीं करेगी, जियले लिए ये थे। इस तरह कह एक बचल हो जायती। हालांकि इस तरह के कामो में बचल करना बहुत मुनाशिव नहीं जंबता। इसलिए से बहुत मामकूर हुंगा अपर आप मुत्ते या चुनारी फिल्यवर्त को यह दताबत दे देंगे कि हम रा रप्यों का एक्ताल आर्मिया के दिशी और जकरी काम अयबा आपके गुनाव के मुनाबिक कही और कररी काम अयबा आपके

भाष यह जानवर सुत होंगे कि सब मैं अच्छी तरह हूं और ३ नवस्वर को बस्बई से पता जाऊंगा। योड़े हिनों के लिए मैं अपने छोटे आईके साय देराबार ट्राइंगा और नवस्वर के सध्य तक वर्षा आवर आवंके दर्यन करंगा।

आपनी मेहरवानी के टिए एक बार फिर पन्यवाद।

आपना, बार्किर हुमेन

<sup>°</sup> अंद्रेत्री से सनदित

: ሪ३ ፡

मुझे यह जानकर सुत्ती हुई कि अब आप अच्छे है और हशना बदलने के लिए बम्बई से हैदराबाद चले गये हैं। जब आप हिन्दुला प्रिय जाकिर साहेव, तालीमी संघ की बैठकों में शामिल होने के लिए वर्षा आर्थेंगे तो पुने आर

देखकर सुत्री होगी। में २० तारील को बम्बई से ठोटूगा। रही वह छे सी रकम, जोकि मैंने आएके सातगी इस्तेमाल के लिए भेजी थी, उरके था। में मैं यही चाहूंगा कि हाल में उत्तको जरूरत न होने पर भी आप उने उनी

चवल में रखलें। आपकी तत्तुस्ती की मीजूब हालत में यह वरुरी है।

मुसे आपके हैरराबाद के पते की जानकारी नहीं थीं, इसलिए में आप अपनी आंखों पर ज्यादा जोर न डार्ले। इसके पहले जवाब नहीं दे सका । जमनालाल द्वाव

दिल्ली, ५-१-१६ : 24 : यहां से ३६ मील हूर प्यरिया नामक गांव में एक आई ने निलाई ह

वर्षा, ९-११-३८

मुख्यी जमनालालजी,

संत्र (मसीन) बनाया है, पर उसे कोई प्रोत्माहन नहीं देता, ऐसा एक वि क्षे मुना है। मैने उसे कहला दिया है कि अगर ऐसा हो तो उसे देश अप इससे यह भाई उस मित्र के साथ गत २७ तारीस की मेरे पान आ येगा, इसका मुझे विश्वास है। उनसे बातबीत करने से मालूम हुआ कि वह साग रालागिरिक निव है। मही तो वह अपनी विषया बहुत के परिवार नो मरद के लिए भैने वह मसीन, उनका काम और उनके पाम को कामबात में के

<sup>े</sup> अंग्रेजो से अनुस्ति

उनका नाम बिनायक महोदेव बैद्ध हैं। मैं उनके महां यया। उनकी स्थिति गरीबी की हैं। मगीन का अधिकास भाग उन्होंने यही एक गुनार की मदर में गोतल ढालकर बनाया है और फिर उसे भी नर्रागह विल्तामींग केलकर की सहाजाने में १९९४ में गरकारी तीर पर पेटेंट भी करात्या है। सर-करी जांच से मालूम हुआ है कि यह मगीन अन्य निल्मई मर्सीनों की अपेसा मरल्या में पल्ती हैं। इमकी गाँन आधिक है और हमकी सिलाई मजबून होनी है। इमका पेटेंट नं. १९२४ वा १०३१ है।

१९२२ में में इसे गया-बाहित में प्रश्नीता करने के लिए ले गाँगे में और वहां इन्हें सम्बंधरक मिल चुका है। श्रीतिवास आयंगर और राजेन्द्रवानू के सर्वित्तेट भी भैने दक्ते पात देखें हैं। गाभीजी ने 'हिन्दी नवजीवन' ० मई, १९२२ के बंक में ऐने संज की स्त्रोज आवस्यक बहुबर उनकी श्रीलाहिन दिया था।

इंजीनियरों की राय है कि सामूहिक रूप में यथोषित भातु से बनाने पर यह मंत्रीन ३० ४० की लानत में तैयार हो जायगी ।

मुझे दु.स हुआ कि इस परतंत्र देश में इस चीत्र की कद्र नहीं हो रही है, जबकि हर वर्ष गहां ७५ लास रुपयें की सिलाई मशीनें विदेशों से आती हैं।

ये भाई क्षाम-उद्योग-संघ को इस मधीन का पेटेट देने को सेवार हैं। इस मधीन को बनाने में उत्पर कुछ कई होचया है। यदि संघ सैवार हो तो ये भाई मेरे साथ आपके पास वर्षा आने को सैवार है।

इसके बारे में क्या किया जाय, सलाह दीजियेगा 19

लि. जेठालाल गोविन्दगी का वन्देमातरम्

: ረ५ :

बम्बई, २५-१०-३४

प्रिय जमनालालजी,

जबसे यहां आया तबसे आपके बारे में बहुत विचार कर रहा था

<sup>े</sup> गुजराती से अनूदित

पत्र-स्पवहार और यह सोच रहा या कि आप कब आयेंगे, परन्तु कल वह मालून करके निरासा हुई कि अब आप कांग्रेस के बाद ही आर्यने ।

जाजूजी मदालसा की अच्छी सबर लाये हैं और हमें जाता है कि बद यह जल्दो अपनी सोई हुई ताकत फिर से प्राप्त कर रही है। माप्रेस के सम्बन्ध में हमें अपना पहला अनुगव बड़ा दिलवस सन रहा है और यह बड़ी सुत्ती की बात है कि हमने यह मौका हाय ते वार्न

मेरी डेलिनेट टिकट और मध्यप्रदेश के तीन और व्यक्तियों के

ऐसे ही टिकटों के बारे में कुछ असमजस था, परन्तु अब ऐसी सम्प्रावत लगती है कि उन्हें टिकट मिल जायगा । हमें आशा है कि आपको वही आपना,

धारित से समय गुजारने का मोना मिलता होगा और अब तजुरस्ती पहुंते से अच्छी होगी ।

: ८६ :

भगवद्-भक्ति आध्रम रेवाड़ी, ६-१०-३८ जोग नन्दक्सिर के ॐ जमधीकृष्ण की । आदा है, आप आनन्द भाई जमनालालजी,

होंने । गांवों का और गरीब क्रपकों का काम, जो कि प्राम-मुचार वा ए खास कार्य है, आपने समझकर अपने हाथ में लिया और मेर्रे को आप इस कार्य में काफी सहायता का खयाल होगया है। उस रोज देवनोप से पनस्यामदासजी मिल गये और मैंने उनसे ि

किया। उन्होंने अपनी तसल्ली के लिए चरामाह देखने मि. स्थामलाल एम और एक विद्यानी और एक उसी जिले के आदमी, जहांपर चरागाई देखने को भेजे । उनके देख आने पर धनस्थामदासनी को तसल्ली होगई 1 अंग्रेजी से धन्दित

उन्होंने बहा कि इस समय पिलानों में ३०० गायें हमारे पास है, २०० और गांवों में मूनी डोल रही है, उन्हें इब ट्री करते, कुल ५०० गायें हम करानाहों में मेजरों और एक ह्यार गायें पिलानी के जमीदारों के यहाँ उनने मालिकों के साथ पहुंचा दो आजं, जैसे कि शालीमया दार री के पार है। जमीदारों (कादतार) के गायें, जिनके मालिक स्वयं साथ में होंगे, को करानाहों में मिजवाने में अपाड़ तक कोई २००० गाओं पर अन्याजन ६००० र० रायें दर्ष होंगे।

पनस्यामदावजी से मैंने वहां था कि भाई जमनालालजी ने आपके सामने वहां था कि जब एक लादमी इंटरेस्ट लेता है सो किर दूसरा आदमी उत वाम में बमो लगे ? सो आप हत वाम में सहयोग दें। उन्होंने वहां कि में सो मिर्फ मिलानी की सामों के बास्ते कर सकता हूं, और वाम बस्त के बारने मेरे पाछ दाया नहीं है।

भाई । आप तो पनस्पामदानजी के जुम्मे कर गये और पनस्पामदासजी को पिलानी गांव के गिवाय और पुरसत नहीं। हारकर पूग्य महात्मा गांपीबी महाराज के साम जाता पड़ा। उनको नृत्य (डान्ग) दिसाकर प्रसार करने, जैसे देवताओं में मिलवर भाषान महादेव को पृथ्वी को गो

प्रशास करन, अस दवताओं ने मिलन रे भगवान महोदन का पृथ्वी का गा रूप में आगे करने कृष्ण को पुकार मुनाई थी, ऐसे ही मुना दी । महास्मात्री का मौन था इससे कोने सी नही, लेकिन अपने नजरीक

एहा बरके बहुन प्रधानिका से क्याम बातें मुनी। आलिर में हमने यह निवेदन दिया कि हम बात को आप तब पहुंबाता, और भी को बुछ बने, मी बरला हमारा वर्ष है। अब आप जी भी बुछ जिन ममसे करें। से आप जी भी बुछ जिन ममसे करें। से मिर्ट अपने हमारे किये हमारे किया कि वेदी और बहे बमार जन्मे माने हैं जुणी तरह एक और भी बाम जन्में तमार दिया है।

बादी बाएके पाता बुध और सबर आई होगी ? जिसने की बुधा वर्षे।

मालिए में महात्यारी के चरको की एवं अपनी प्रांखों में छगाकर,

उन्ते आप्ता लेकर दस-बारह सामुजों की मंडली ने, सूरज तवा कम्ब सहित, जो क्षेपूटेशन में गय थे, देहली में आकर भोजन किया। मन में आया या कि महारमात्री के अतिथि बर्ने, रेकिन आपका घोड़ा डर हुगा

कि आप हमको अय्यावहारिक कहने लग् जार्वेगे । रोप आनंद मंगल है। और सबकी तरफ से सादर ॐ जब श्रीहरण की।

: 60 :

वर्घा, १९-१०-<sup>३८</sup>

प्रिय श्री नन्दकिसोरजी,

६-१०-३८ का पत्र मिला। शेसावाटी के अकाल-मीड़ित पर्पुओं के चराई का गुक्तप्रांत के पश्चिमी जिलों में प्रवन्ध करने के सम्बन्ध में थी पन्तजी का पत्र मिला है, जिससे मालूम होता है कि बुलन्सहरू भरत तथा मयुरा जिले में ऐसे चरागाह नहीं है, जहांपर अधिक संख्या में पर्युजी न प्रवन्थ हो सके । श्री पन्तजी इस सम्बन्ध में पूछताछ कर रहे हैं। झांती के अप्तापास के जिलों में प्रवन्ध अवस्य हो सकता है। वहां के फरिस्ट आफ़ि सरों को हिदायत कर दी गई है कि वे राजपूताना की तरफ से प्राुजों के जंगलों में आने दें। यदि मेरठ के आसपास भी घरागाह होने तो प्<sup>तर्व</sup> सूचना करनेवाले हैं। इन जिलों में सूखा पड़ा है, अवएव इस बात व आपका, सम्भावना कम है। जमनालाल दब

: 26 :

बकोला, ९-१२-

ार्थः, आपको पत्र लिखना चाहिए, यह महसूत्र होने पर आपको हि परम स्नेही भाईत्री, रहा हूं, अन्यया आप जैसे प्रसिद्ध पुरुषों को पत्र लिसकर उनका स सराव करने की वृत्ति मेरी नहीं हैं।

मुछ रोज पहले मुता कि आप चरता-संघ से स्थापपत्र देनेवाले हैं। बाद में यह मुता कि आप राव प्रवृत्तियों से अलग होता चाहने हैं। सारी संस्थाओं से स्थापपत्र देनेवाले हैं।

उत्तर बातों को संख्य मान रहेने बा मन नहीं हुआ। पर तारा यहीं बार्द थी। उत्तरों जब यह मुत्रा कि बार अपने स्वास्थ्य की दृष्टि से एक वर्ष तक सब प्रवृत्तिकों से अलग होना चाहते हैं, तो मुने दगमें कोई अधीमका नहीं दिखी। बल्कि यह निर्णय सर्वेमा मीम्य हैं, ऐसा मैने मान लिया।

परन्तु बल कुछ बातें ऐसी मुनी जिससे उस निर्णय की योग्यता पर मसे दांका होगई। इसलिए यह पत्र लिख रहा हूं।

कुछ रोज पहले आपके जन्मदिन के निमित्त महिलायम में कोई समा की गई। वहा बहतो ने आपके रीपीयुप्य की कामना की और आपसे दी सब्द सनने की इच्छा की।

आपने अपने तान्दों में सीर्धानु होने की स्लब्ध का विरोध किया। आस्पपात करनेर्नक की आपका दिल कहता है, ऐसे भी बताया। कुछ काल के पहले भी छाटेलाकती ने आस्महत्या की भी, उसका आपने समर्थन किया में ने जो कुछ मुना, यह अपन सम्बन्ध कारा हो तो में आपको जो लिख रहा है उसकी तरफ ध्यान देने की प्रार्थना करता है।

एक पल के पहले किये हुए कमें इस पल में पूर्वकर्म ही है। विभी दृष्ट मनुष्य को कुछ काल के पहले दुःख दिया हो वही सनुष्य

तिभी दुष्ट मनुष्य को हुछ बाल के पहले दुःख दिया हो यही मनुष्य भीवा देखनर व्यपनेश द्वानि करता है। वहां कमं ज्यादा बारी है इतना हो।अभी परु पूर्व दबलडे हुए दूस या पानी में हाय गिरे दो वह कमं ताजा है। उसका रूप भी शीप ही होना है। कहें दंड हम भोगते हैं, कारण पूर्व-मंगे को व्यपनेशे स्मृति नहीं हैं, इसलिए हम समझ नहीं सफते हैं।

पुत-मन से अपनवर स्मृत नहीं है, देखारण हम समझ नहीं समते हैं। मदेंदर अज्ञात करों में करू है। जो कमें दर्ज-योग्य है, मैसा अपना सवाल नहीं होता है, उसके लिए मी मतुष्य कमें भोगने हुए मीका पाकर आपमात तक भी देखा करता है। परन्तु सासव में अपने हुआों का कारण कोई ज्ञात अज्ञात करों ना फल है, और हम उसको टालना चाहते हैं, परन्तु से कही

## पत्र-स्पष्टार

रे—मुश्रिक है । यह पुतर्जन्म की मान्यका है । आएके समय का दुरायोग किया हो सो शमा कीजिये। मेरी यह नता है कि पूर्वजन्मों के दन्टस्वरूप मविष्य में पल भोगने पड़ते हैं। बहुत-में स्रोग जन्म से ही यह दण्ड भोगते हैं, जिससे पुनर्जन के दिवार

तृष्ति मिष्दरी है।

नी वाचरी ह V418

दियां ह

अच्छे मित्र और उत्तम सम्बन्धी---अच्छे मित्र जैसे आप, उत्तम सम्बन्धी बागूत्री—को प्राप्त करने की मेरी क्या योग्यता है ? मैं घनिक तो नहीं रिन्तु अकोले में ईरवर-कृषा से सभी थेणी के छोगों का प्रीतिमाबन य हूं। यह सब पूर्वजन्म वा फल नहीं तो क्या, इस जन्म में मैने किया या है। भगवान की दया है कि घरमैठे बड़े बड़े सज्जनों की सेवा का ा मिल्ता है। अधिक ग्या लिख, सब दुःसों को दूर फेंक्कर स<sup>द्</sup>व दमय बने रहना चाहिए । जैसे सन्त तुकाराम और नरसी मेहता बादि

थे । भगवान जिस तरह रखे उसी सरह रहना चाहिए।

आपका बन्धु, नानाभाई का प्रणाम

साबरमती, २३-८-३०

थीः जमनान नोसिक्जिले से छूटी हुई मंडली के भाइयों ने ही आपकी सबर र आपने पुरुष बापूजी के लिए तकली के सूत की माला भेजी हैं, वह गई। सुरेन्द्रजी ने इस मंडली के लिए कुछ स्थानों पर काम की था कर दी है। बालजी भाई, पंडितजी, पन्नालाल तथा अन्य दुध अहमदाबाद में काम कर रहे हैं। कुछ सूरत जिले में गये, कूछ बोरसद द्याधियों में काम करेंगे। जन्माप्टमी के दिन यहां गीता-पारायण में लिया था। कुछ देर बौले कि इतने में पंडितजी आ पहुंचे, इसलिए भजन किया।

चरंजीव केशव को १५ दिन टायफाइड युसार आया। उसके बाद

भार दिन से अब ठीक है। हवा-बदल के लिए बीजापुर गया है। चिरंजीय

१॥ महीने से साट पर पड़ा है। बालकोवा अच्छे हैं।

भाई देवदास यहां जेल में आये हुए हैं । उनका बजन घटा है । स्वास्थ्य के लिए तीन दिन का उपवास किया। अब महा से दोनों वक्त दूप भेजा जाता

भाई प्रमदास कुछ दिनों बाद अलमोड़ा जायंगे । गिरिराज भी

मणाम । आप सबकी तबीयत वैसी है ? यहां गंगाबहेन, प्रमाबहेन, संतोपबहेन समुद्धि में ब्रीनु में बाम बुरती है। सब अच्छी तरह है अल्लांटर्न के

त्रिय भी मारायपदासभाई.

° एक्स्परी से अनदिश

ŧ

है । महादेवभाई, अब्बास साहेब, इमाम साहेब, मणिलाल, रामदास सब स्म है। भाई कोठारी को हाथ का रोग है, उन्हें यहां से दूध-रोटी और साग वगैरह भेजा जाता है। प्रार्थना और प्रवचन चाल है। विशोरलालमाई का पत्र पूज्य बापूजी को भेजा । उसके उत्तर के दौरान में वह मुक्ते लिखते हैं कि आप एवं लोगों को पत्र लिखना तो शक्य नहीं है, पर उन्हें सबबी ही याद खूब आती है, ऐगा बता देने की जरूर लिखा है। कियोरनालभाई, रमणीवलालभाई और रणछोडलालभाई को

नाधिक रोड, मेन्द्रेल जुन सोमवार, बार्डिक मुद्दो १२ (3-22-30) अन्मदिन-४१ वर्ष पूरे हुए, ४२वा **चा**तू

क्रमदित के निमित्त आप मेरा प्रणाम स्वीवार करें व आध्यम में

बड़ी को मेरा देन क जिनसपूर्वक प्रणाम कहें और छोटों को बन्देमातरम्

रूखी की तबीयत भी अच्छी नहीं है। वह भी साप ही बीजापुर गई है।

य आसीर्वाद कहें । भैने परमात्मा से अंत.करण से प्रार्थना की है कि वह सच्चाई, पवित्रता य मजवृती से सेवा-राव करने का बल प्रदान करे। अवर घरीर मायम रहा और वर्ष भर जेल-महल में रहना पड़ा तो भी, नीचे लिसे अनुसार कार्य करने का प्रयत्न करने का निश्चय किया है। विश्वास है कि

परमारमा की दया से व पूज्य बापूजी व गुरजनों के आशीर्वाद से सफला होवेगी।

 अस्पृत्यता-निवारण—कम-से-कम एक मंदिर व पांच कुएं खुल्वाता। २. एक बाल-विधवा का अन्तर-उप-जातीय सम्बन्ध कराना।

विवाह सत्याग्रह-युद्ध होने के बाद हो सकेगा। कम-से-कम परदा करनेवाली दो बहनों का पृषट छुड़वाना—

४. एक सच्चा मित्र, जिसका जीवनभर तक साय निम सके, प्राप्त

करना; हो सके वहांतक मुसलमान, अस्पृस्य, पारसी, ईसा अंग्रेज में से ।

५. कम-से-कम एक कुटुम्य की, जो सच्चाई के साथ कार्य करता हो, आर्थिक सहायता करना।

६. कम-से-कम एक कुटुम्ब को देश-सेवा के लिए तैयार करना।

७. कीति के लिए सेवा-कार्य करने की लालसा (जो बीच-बीच में मन में आती है) व अभिमान (यानी व्यावहारिक ज्ञान का पमंड) ही माया एकदम नष्ट होना कठिन हैं, तथापि कम करने का जोर के सार्य प्रयत्न करना ।

इसका अर्थ यह नहीं हैं कि मान का पद स्वीकार न किया जार अगर सम्मान का पद स्वीकार करने से सेवा-कार्य अधिक होना सम्प्र<sup>8</sup> दिखें सो उस पद को कोशिश करके भी प्राप्त किया जा सकेगा।

पूज्य बापूजी, पूज्य वा व काकासाहव की मेरा नव्यवापूर्वक प्रनाम लेख भेजना । अगर यह पत्र भेजना सम्भव हो और आप जबित समर्प्र ो यह पत्र ही भेज दें। यह वो आपको मालूम ही होगा कि यहां तीनों बगौं,

ए. बी. सी. में चर्जे, तकती, जिबल वा काम ठीक चलता है। जो लोग मह काम करते हैं, उन्हें जेल का दूसरा काम नहीं दिया जाता है। मुक्ते अपना चरसा निकने के बाद से आब तक ८० हवार तार मूल काता गया। अब तो में पई शाफ करके बयने हाथ से पीजकर पूनी भी बनाने लग गया हूं।. पीजना प्रविशंकरमाई रोज सिखाते हैं।

यहां भित्र लोग सब आनन्द व उत्साह में है ।

जमनालाल बजाज के बन्देमातरम

.

· 58 :

साबरमती, १०-११-३०

भाई थी जमनालालकी,

:

आपना पत्र पूरव बापूजी को आज भेज देता हूं। इससे वे आपका निरुव्य कर्तिने ।

भार पितार्द का काम करते हैं, यह त्यं की बात है। आरते वहाँ तितते किकार में पिताई और कार्य दासिल की है उठती अन्यत नहीं हूँ होगी। सावस्त्री-जेट में कि कार्ति कितार्द का वर्ष कलाता है। उसमें माई देवसान, करायेक्तरान और भाई औरमान को सीमान्दे हुए की देशा है। गुर्मार्टरेकेट के भोगारे में हो चीगहर के बाद मह क्षेत्र कालता है। अब कल से क्ष्या गुर्मार्टरेकेट काल्या है, क्षालिए यह करेगा मा नहीं । कार्य का नहीं। भावनी तरक से जो माला पून्य बाहू की भेत्री गर्द बी, वह पढ़ेन गर्द। उनका पत्र भाई कारायार्दी के नाम इनके साम है। वह मानको ही भेत्रता

बाहिए, इसलिए आप भेज दीजियेगा । सभी माहर्मों को मेरा बन्दन कहिये। इस्टोइटाममाई बर पत्र मिला । उनको प्रचाम । विचोरमालमाई विम सरह है ? उनको स्था नरहरिमाई

रमपीकलातमाई आदि रहको मेरा प्रणाम । महा दमाममाई ब्रा बीमार थे। बद बक्छे हैं। मैं उन्हें मिलने स्या,

उत्त समय मार्द देशीदवार, मिलहार, बाली बगैरह मिले। सब टीव हैं। सम्बाग शाहेब भी खुब जानन्द में हैं। परवदान्येल में प्यारेलालमार्द अब

बन्छी तरह है। पूज्य बापू उनसे कभी-कभी मिलते हैं। पाप रहने में पूज्य बापूजी इस प्रकार लिसते हैं—"जमनालालजी को सबर कि में विगोको मांगता नहीं, बाकासाहव को भी नहीं। बमना मा हरकोई या ती अपने प्रयत्न से आवे या सरकारी हुपा के वह प्यारेलाल मुझे कभी-कभी मिल सबेंगे इतना बन्दोबस्त में करा स्वा सामी मांगने में स्वार्य की गान्य हैं, इसलिए नहीं मांगता। सर्वक ह रहने की मांग करता हूँ। पर ऐसा दिन कहाँ मिलेगा? मयुरादास ने मांग की है, ऐसा काका से मुख्यकात करनेवालों ने कहा है। महादेवमां

आजक्छ में आने चाहिए। सेंड्रा सारटोली में टीक काम चल रहा है। खेड़ा में गंगावहत कार करने गई, साथ में छोटी बिन्तियों को भी हे गई। चन्द्रकांता, तक्ष्णे, पद्मा, नैन, बुसुम वर्गरह गई थीं। वहां से पत्र आते हैं। बोड़े दिनों में है सब १५२ट जायमें। मूरत जिले में काम करनेवालों की सुगतवरी आतीई। प्रमावहन छममम् १० बालको को संभालती है। जीलावहन भी गही है।

'आक्षम-समाचार' निकलने लगा है। पत्र लिखते रहें।'

नारायण खु. गांधी का प्रणान : 97:

मान्यवर जमनालालजी,

मेरा पिटला पत्र आपको मिला होगा । उत्तर के लिए कप्ट उदार्ग वर्षा, ११-११-३४ की आवस्त्रकता नहीं। वह उत्तर पाने के हैंगु से लिया ही नहीं गया था। मेरे प्रायः पत्र इसी प्रकार के समझें।

भीराबहन का हवाई शक से पत्र फांस से आया था। २२ की गरी पहुंचने की जाता रखती हैं। विलायत में ठेंतवरी, चर्चित, होर सबने मिली । आविर के दो व्यक्तियों ने बारू को रादेशे भी भेने जो कि जवारी यहा मुनावे जापने । होरवाली मुलाकात विल्हुल गुन्त रखने की सूचना जनके मंत्री ने की थी ।

श्रद्धा फिर बुछ जमी हैं।

सीडें सानताहव जाजवल मुझसे पीजण और रामायण गीणते हैं। दोनों में अनियाद रस लेते हैं और पीजण में प्रगति भी आरचर्यजनक की है। पहले दिन से ही अपने कातने की पूणी आप बनाती दुष्ट कर दी थी। इर. सानसाहब (Mcdical mission) पर एक गांव में कल जायंगे। नालबाही से बोदें ए-सात मादल हूर है। मुझे साथ आने की कहते थे। बापू की भी इच्छा थी। परन्तु पुरस्त निकल सकेगी, इसमें पूरी-पूरी

का । हा । अपने करते थे, ये दोनों संत स्वभाव के मुसलमान मुझे मिले हैं। यह मेरी मुसलमानों के प्रति सपस्वर्यों का फल हैं।

नवे बरम से मैंने दूप, भी, फल लेना शुरू कर दिया था---मात्र पू, बापू के आग्रह के बरा होकर---उस रोज एक आउंस के करीव सून आगया था, रात को बोते-गोते ही । नवे बरस के दिन उनका प्रवन मोडने की

षा, रात का सात-मात हो । नय बरस का दिन उनका वचन माहन की हिम्मत न पड़ी जबीक मन तो इनसब पदार्थों के सामने बरुवा ही करता पा । पार्मिक दृष्टि से नहीं, बल्कि उनके प्रति विरक्ति के कारण ।

परन्तु इसमें से भी देखर मुसे बचा लगा। जबसे दूप लेगा गुरू किया है, सून बन्द ही नहीं हुआ। रोज आता है। एक-आप रोज और ऐसा रहा सो बजापुर्व फिर हो जाऊंगा।

आपकी तबीयत में सुपार हो रहा होगा। बबदक यहां रवनी की सन्मावना है ? रामदास सिमजी तो लभी नही मिले होगे 1

बुमारपा आज आ गये हैं।

22-हुँ मारण्या, बी. शिवराव, जुगमनियोर हरनारि की मान व गाप न्वतेशी के बारे में १२ में १ तक बारें हुई । हेड क्यांसी वर्ग रहेंने, ऐसा सपता है।

भीरावहन का तार आया था—विद्यासी से मेहताब उनके स मा गरी है। पेट्राच, सानग्राहच की छड़की, यह वो मार जानते ही हैंग

अब बन्द रोज में बागू सरहद के बार में पत्र किसेंगे। १५ दिनसर पहले हो जाना मही पाहेंगे ।

निममस में एंड्रेज़ किर बागम भा रहे हैं। उनसे मरास्स नियेशन बह हुछ नहीं करेंगें। ऐसे पहले ही से ही पूका था।

प्यारेहात

. 49 :

मान्यवर जगनालालजी,

मिसिन रायवहादुर परमानंद को आपके पास भैज रहा हूं । एका कलकता, २८-२-४० बाद में उनके ही यहां हम दहरे में। यहां की हिन्दू जाति और राजीवि क्षेत्र में मुसलमान अंस को छोड़कर हमारे परा का आपार भी राज्यहीं पर बहुत ज्यादा है। मिसिज परमानन्द बहुत पारमायिक काम करनेवाजी हैं और इसके लिए मोम्बता भी असामारण रखती हैं। खूब मुश्लित और व्यवहारी है। सादी-प्रवृत्ति भी ठीक-ठीक अब शुरू की है। वह साहती पर कंटियर में हिन्दू-कन्याओं की विकास में बहुत काम कर रही है। बग्न से मिली भी । वह रेपया इकट्ठा करने आई है। आपको सारा किस् नतायमा । जुगलिकारणी से १० हजार मिला है। सामू ने पुराव करने के बाद फिर दो बार उनसे बात करने को कहा था। नोयहकारी है आज मिली हैं। परिणाम आज दिनमर में निकल जानेगा। आप भी जो हुए हो सके कर दें; और सासतौर से समय देकर सारू है

## पत्र-ध्यवहार

करें लिस दें 1 जो प्रस्त उन्होंने अभी उठाया है वह सप्ट्र प्रान्त में बहुत महत्त्व वा है। भवदीय.

प्यारेटाल

. 47 :

कलकता, १०-११-२९

विष सेटर्जा.

क्षाप अस्परयता-निवारण के लिए जो उत्तम कार्य कर परे हैं, उसकी जानवारी में दिलपारी के साथ-साथ करता रहा हूं।

परसों मैं भगकोर के लिए खाता हो यहा हू, और १०-१२ दिन बते टहरने भी आहा रतना है। उसके बाद २५ या २७ तारीस भी मैं कार्क्स में लिए स्वाना हो बाउंगा । वहां मेरा पड़ा मार्पन एम. सी. बनर्जी, भाउन्देन शाल, बलीटर शेड, बन्बई होगा । पहली सारील के शममन मैं नानपुर होता हुआ बलबत्ता सौट जाने वा इरादा रखना हू । बहा जिसक महाविद्यालय के काम में मुड़ो स्परत होता है। खगर आप क्यों में हों शो रात्ते में मैं बहां उत्तर शक्ता हु, और एक दिन आपके आध्यम की मेहमात-दारी का भानन्द के सकता है।

> वारका. यी सी. एव

: \*\* :

बदलीट १९-११-२१

ध्य बदावदी,

बारने एक के लिए बायबाद । मैं १९ नवाबर से २-१ दिवाबर तह बर्म्स के पुरा, ऐती कारा बरना हु । इन्टिंग्ट्र बूगो बल्ल कारने ६ रिनम्बर को दिल्कर बड़ी कुटी होगी। किर बी, कोंब बुड़ी बलकरा में ५ रिस्ट्रावर

'. बरेबी से बर्गात्य

ो आगे बहुत काम 🖔 इमिल्ए में आपके साथ सावरमती जाते के ब्राव्ट । वंशित रहंगा ।\*

> व्यापका, दी. सी. राव

: 48 :

बम्बई, १५-१-३६

ष भाई श्री जमनालालजी,

यहां में आतन्द में हूं। हिन्दी-प्रचार-कार्य सुचार रूप से चंड छ । विशेष, में आपके साथ की यातचीत के सिलसिले में श्री मृत्वी को <sup>हिली</sup>

। उनसे बातचीत करने से यह मालूम हुआ कि फिल्हाल सभा के <sup>लिए</sup>

दा इकट्ठा करने को यह वचन नहीं दे सकते. वर्षोकि उन्होंने <sup>पहुले</sup> हैं

रतीय साहित्य परिषद को कुछ चन्दा इकट्ठा करने का वचन दे दिय । उरापर भी उनके साथ की बातचीत से में अनुमान करती हूं कि वह <sup>करीब</sup>

oo रुपये जितनी रकम सभा के लिए जूटा सकेंगे। यह मेरा अनमान मार हैं। आज मैं उनको पत्र लिख रही हूं। उससे मैं उनको अपनी बात्<sup>बीठ</sup> अनुसार सभा को जहांतक बन सके बहातक आर्थिक मदद देने को <sup>हिस</sup>

हि। मैं उनको अपने खुद के नाम कुछ निश्चित रकम रखने को श्री ख रही हूं। उनका जवाब आते ही आपको सूचित करूंगी, जिससे <sup>आर्थ</sup>

नी सभाकी आर्थिक स्थिति से परिचित हो सर्के। आप बापूजी व बा को मेरे सविनय प्रणाम कहेंगे, और राजेन्द्रवाद् वानसाहेव को बन्देमातरम् कहेंगे। राजन्द्रबाबुजी का स्वास्य <sup>जुब</sup> होगा। माताजी व अन्य कुटुम्बी-जनों को भेरी प्रेमपूर्ण याद दिला

। बाकी यहां खैरियत है । पेरीनबहन का बन्देमातरम्

अंग्रेजी से अनुदित

: 99 :

दिल्ली, २०-३-३७

त्रय श्री बनारसीदासजी,

कापका प्रेम-भरा पत्र मुझे वर्धा से लौटकर यहां मिला। जिस परिस्पित में मुझे इस जिम्मेवारीपूर्ण स्थान के लिए स्वीकृति देनी पड़ी उसके बारे में दो यहा अधिक लिखना असम्भव है। कभी रूबर मिलने पर ही आपसे इस सम्बन्ध में खुलासेबार बात हो सकेगी। गुरजनों की आज्ञा के सामने सिर झुकाने के सिवा और दूसरा रास्ता ही नहीं या। फिर भी बहुत अच्छा होता, यदि आपका पत्र कुछ समय पूर्व मिल जाता ।

मैं उम्मीद करता हूं कि आप जसे राष्ट्रभाषा-प्रेमियों के सहयोग से इस दिशा में आइन्दा मुछ ठोस नार्य हो सकेगा ।

आपके पत्र के लिए धन्यवाद । आप तो अवस्य आवेंगे ही । जनसालाल बजाज का बन्देगातरम

: 36 :

24-3-30

थीमान् जमनालालजी.

सादर बन्दे । आपना कृपापत्र मिल गया । कृतज्ञ हं । अपने अध्यक्षीय भाषण में, जिसनी छपी-छपाई प्रति आप प्रत्येक हिन्दी-पत्र को भेजें, आप हिन्दीवालों की इस बेहदगी का जिल्ल अवस्य करें कि कितनी अधिष्टता-पूर्वक वे महात्माजी तथा बाजा बालेलकरजी प्रभृति अन्य भाषा-भाषियों पर आक्षेप करते हैं, और उनके सददेदय में ही आरांका करके अपनी इतप्तता प्रगट करते हैं। यह बीमारी हमारे यहां बेतरह बढ़ रही है। सम्मेलन के सभापति की हैसियत से आपको इसके विषय में अपनी सम्मति स्पष्टतया प्रबट बारनी चाहिए ।

थीमान् स्टमीयरजी याज्येयी ने जब पहले महात्माजी के विषद टिला या तब भी मैंने 'विग्राल भारत' में उनका घोर विशेष किया था।

े. 'हिन्दी साहित्य सम्मेलन' का समापतित्व

१०४ पत्र-व्यवहार

दुःख की बात है कि प्रायः सभी हिन्दी-मत्रों में उस समय बाबरेपीयों हा रुख छापकर अपनी गैर-जिम्मेबारी का परिचय दिया था। हव हिन में आप सारा बृतांत समय मिछने पर काकासहेद को मृता दें बौर संक्षेप में पू. बापूजी को भी बतला दें।

म पू. वापूजा का ना वतला प आशा है, इस घृष्टता के लिए आप मुझे क्षमा करेंगे।

आशा है, इस घृष्टता के लिए जान नृत सार 'स्वराज्य' की भी कटिंग बलग से भेज रहा हूं।

विनीय, बनारसीदास बनुवेंदी दिल्ली, ३०-८-१।

पूज्य श्री सेठजी, समा कीजियेगा, में बम्बई से रवाना होने से पहले क्षेत्रा में हार्बित क हो सका और उसके बाद भी मिलना न हुआ। इसी बारण बार्बी है

: 88 :

जो बार्ज हुई उनका भी जिक आपसे नहीं हुआ।

बाजूनी ने दो ही मार्ग मेरेलिए रसे हैं। या तो पर के बार्च में हुई
योग देना और इस ओर तो प्यान हुटा लेना, या पर से सब प्रकार की कार्य साम्बन्ध तोड़ देना और इस ओर पूरी तरह लग जाना। बीट इन की साम्बन्ध तोड़ देना और इस ओर पूरी तरह लग जाना। बीट इन की आना है तो उन्होंने पांच स्थान रहने को बचाये हैं—आध्यम, अपनेत पर्या, बीजापुर और बारटोली। आधिक सहायता गांधी-नेवा-पांच हे के की कहा है। पर की और सेरे जो विचार हैं से आपनो बना चुना हूं की उपर से स्थान हटाने में ही कल्याय समझता हूं। तब प्रना यह है हि कई

जानर पहुँ और दिल्ली में जो काम करने का दिवार किया हुना है बुनकी बचा हो? पहने को आध्यम और अलगोड़े में से एक चुनकर आहो और । सर्द क्वास्थ्य या मन की सानि के निहास से सह सन्युक्त ह

ा । याद रवारम्य या नग का आजिता। आपकी आता ने दूसरे स्थान में जाऊना । आपम में द्वरि हरी हैं . में बहा है कि सेत्री और बुनाई नील को । इसके अतिरक्त सं<sup>हत</sup> कौर अंग्रेजी का अध्यास भी करना पाहता हूं। योड़ा संगीत भी सीसने का है। यदि आपकी सम्मति कुछ और हो तो कृपा कर बताइयेगा।

अद प्रस्त है यहां के आपम के काम का। नरेला में तो कृष्ण नावर हैं ही और जनना चान अच्छा वह रहा है; लेकिन पिछले दिनों उन्होंने कई स्वास्थान दे दिये, जिसके कारण सायद धारा १०८ में जनपर मुकदमा चले । उन मूरत में विकाह होगी।

उपर पुरुष से ११ मील इधर रामताल एक स्थान है, जिसका जिक मैंने आपसे किया था। बहां में गया था। स्थान बहुत ही सुन्दर है। यहां भी क्षाप्त्र सोल दिवा है। ज्योतित्रसाद बी. ए., जो आपना में रह चुके है, और भुनन, निसे प्रमुद्धातओं ने कलमीई से भेजा था, इनकी बहां स्था है। वैने स्वयं भी बहां रहने का विभार किया था, कैनिन माशूनी की राय है दिल्ली छोड़नी चाहिए। में भी समसता हूं कि पर के लोगों को में जो आधात पहुंचा रहा हूं, निकट रहने से मोह बना ही रहेगा। इसलिए इंदर की दूड़ता बड़ाने को जलन रहना ही ठील है; मार इसमें आपकी क्या सम्मति है, यह जानना चाहता हूं; और मेरे पीछे यहां के काम का किस स्वार प्रत्य होगा? मीर कृष्ण नायर जेल चले गये सो बाम और कटिन हो जाराग।

आंतिर में प्रत्न है, मेरे लर्च का 1 मर्घाए आपने नहा हुआ है कि मैं जबसे भाई, लेता चुरू कर दूं, लेकिन आपम में रहते हुए क्या मेरे लिए लेता चित्र होगा, जबकि में पठन-पाठन में ही लगा होऊंगा और रोवा-इप से कोई कार्य नहीं कर रहा होऊंगा 1 यह ठीक है कि भविष्य में मेरा जीवन सेवा के लिए हो होगा और वर्तमान में भी हर समय सेवा के लिए वैयार हूं; मार जबकि बुछ सेवा नहीं करता, क्या इस प्रकार लेता स्वार्थ नहीं है?

इमी सम्बन्ध में एक बात और । आज जो सर्वो में घर से छेता हूं, उसमें वई जगह सहायदार्य देवा भी हूं । बचा दूसरी जगह से छेकर इनकी जारी रसना उचित होगा ? अन्त में आपसे अपने लिए एक बिरोप बात पूछता बार्गा है क्रीं मुझे मालम है कि आपका और बापूजी का मेरे क्रपर निख्या निहे हैं। मी मेरे कल्याण के छिवा कुछ बतायेंगे ही नहीं।

इस जीवन का कोई किराना नहीं है। मातूम नहीं वह बारेर में सेळ कवतक चळता रहे। जब एक दफ़ा पर से में सब प्रगार का ब्रॉन्ड सम्बन्ध तोड़ देता हूं तो इपर से तो अधिष्य में दिगी प्रगार की हरान छेना पाप होगा। उपर आपका और बापूजी का आब इतन बेंब है कर कदाचित्र जो आधाएं आप मुसले रसते हैं उनको में पूरा न बर कई में में एक नाळ्यक साबित होऊं या कोई ऐसी परिस्तित का बाद हि बर या दूसरे मेरा भार सहन न कर सके, उस मूल में सेस को बंद हैं "

तुझ नवान जानावान व्यक्त करण का स्वताना हुए। न न ह्या विलियित में आपणे एक और मामणे में मी हार्मात कें हूं। बाहुनी की राम थी कि मेरा जो कुछ भी मेरे लिए की बार्मित में व्य हो जो तीमों माइसों को ही सीन दिया जाय और उपाये कोई लोगा के रसा जाय; लेनिन मेरी अपनी यह तकतीन थी कि कराब हागे कि वर्षा को देकर उसे साम दिया जाय, समझ एक दूरद कना दें। अपने को के उपाद कर्मा भी है लेकिन मेरि किंगी दिन कर उपाद आप तो बहु इस को कोई सारदेनहीं कि हममें मीद मदा है, आपाबित मी है, कबर दा नर्दा के होता विलिय हमां हमां कराह है। भी काने नाम के लिए भी देश करा

नार्याः नार्याः नार्याः वार्याः है इत्याः वार्यः कार्यः के दूर्णः ते हैं।" अत्यः से आरके आरोशिंद चार्याः है इत्या कार्यं को दूर्णः ते हैं।" इत्यं और अस्मित्रः की चित्राः छोडकर गूर्णनारः दीवर को अन्य सर्वारं बद र । : 200 ;

दिल्ली, २८-११-३१

ाय थी सेटजी.

गरेला में मदान तैयार होमया है। अब वहां आश्रम खोलने की रस्म रुने रादिवार है। इसके लिए दावटरसाहब के पास गया था और उनसे इस काम के करने की प्रार्थना की थी; मगर उन्होने स्वास्थ्य ठीक न होने के बारण मजबूरी दिलाई और आपसे प्रार्थना करने के लिए कहा है। यदि आप दो-तीन दिन भी यहां के लिए निकाल सकें तो हम लोगो का बहुत-सा बाम सहल हो जाय । आज सो हम इधर-उधर भटकते-फिरते हैं। काम्रेस-वालों तक हमारी पहुंच ही नहीं हैं। उन्हें इघर ध्यान देने की फुरसत कहां ! विसीसे मुलावात करने के लिए घंटों और दिनों भटकना पड़ता है । यदि मोई सर-सबर लेता रहे तो इतनी अमुबिधा न हो।

नायरजी की अपील की बाबत आपसे पूछना था कि इसे हाईकोर्ट में से जाना चाहिए या नही । यहां डाक्टरसाहब से पूछा था। उनकी राय हुछ बहुत साफ नहीं है। इसलिए उन्होंने आपसे दरयापत करने को कहा है। आप जैसी आजा करें, किया जाय। डाक्टर रामकृष्ण और नायरजी के मुक्दमें में, देखा जाय तो, कुछ भी नहीं है। टेकिन यहां के हुक्काम तो ऐसे आदिमियों को बाहर रहकर काम करते देखना पसन्द ही नही करते; व

इन्हें क्यों छोडने छगे थे ।

विनोत. बजकृष्ण के प्रणाम

: १०१ :

बनारस छावनी.

सीर, २५-५-१९८१ (२३--९--२५)

थी जमनाठालजी बजाद, वर्षी । में आपको हृदय से नमस्कार करता हूं। घायल मुमलमानों की रक्षा

करते हुए नाममझी के हाथ से गहरी चोट लाई और जान जोलिम उटाई।



हूत-प्रहूत विवेक में, जाति नाम न निमित । निमंत प्रथवा समत पुनि, मनुज देह अस चित ।।

: fo3 :

बनारस छावनी, ३-८-४०

श्री जमनालालजी बजाज, वर्षा ।

नमन्दार । एक पुल्तिन 'मानव-पर्म-तार' की एक प्रति वपहार इप से भेजता हूं। कुछ पंदित मित्रो ने कहा कि बंगाल, मद्रास, महाराष्ट्र, मुज्जात आदि मानो के किनने ही पंदित न अंग्रेजी से परिचंत है न हिन्दी से, स्माल्य उनका ध्यान स्पर लाने के लिए अपने विचार, समाज की कर्मसामा(Social Organisation by Varnas and Ashramas) के विषय में संस्तृत में जिलते । इसलिए मह पुस्तिका लिली गई। मेरी प्रापंता है कि काय क्यां स्थानी देखें तथा विचारतील संस्तृताों को,

को निरं 'क्ट्रर' ही न हों, भी दिसावें । यदि आपको पुल्लिका अपनेगी जान पहे तब मेरी हूतरी प्रार्थना है कि (१) बागी विद्यारीठ के पित्रवेशन फरब के लिए स्नाविक सहायता मुगे धीजिये, स्या (२) इस पुल्लिका के प्रचार के लिए इतिया सेकर संस्कृत जाननेवालीं और परिच्छों में सहिदें।

सर् पुरिनात तथा एक अवेडी-कल (The essential unity of all religious) हमी पीलवेडान फल से छोति । विरोध हाल, जो कीपन्ट रमवे साथ भेजता हूं, उससे विदित होता।

ार्य रेसर साथ भजता हूं, उस सारा है जार संदूष्ण होने।

> युम्बिन्द्रकः, मगबान्दाम

: YeY :

फिर किर

बढरे अपने बाने काने की अधिकारिका बनने के लिए सूक्ते करा

220 पत्र-ध्यवहार

तभीसे मैं इस खोज में थी कि उसके लिए कोई ऐसा,सुन्दर घर बैं परिवार सोज दूं जहां वह इंगलैंड की सबसे अच्छी वातें, भौतिक, सांस्कृति और आष्यात्मिक दृष्टि से ग्रहण कर सके। मैं समझती हूं कि अन्त में मै

उसे पा लिया है और अब मैं जानना चाहंगी कि वह आपको पसन्द हैं <sup>ह</sup> नहीं ?

मेरी विवाहिता वहन हार्पेण्डन में रहती है और बहां उसकी ए सबसे पुरानी दोस्त श्रीमती सेलिसवरी है, जिसका परिवार बड़ा ही सुबं हैं, और उसके सभी सदस्य १८ से २६ वर्ष के बीच की उम्र के हैं। यह परि वार भवन-निर्माण, वास्तुशिल्प और कला का विशेषज्ञ है। वे हर विषयं दिलचस्पी रखते और एक-दूसरे के प्रति श्रद्धा-भक्ति रखते तथा सर्च

मानों में ईसाई है। ये उदार विचार और खुले दिल के लोग है। हमने उनहा विकास देखा है और मैं उन्हें उसी प्रकार के लोग समझती हूं जैसे आप पसन्द करेंगे। जब श्रीमती सेलिसवरी के सामने यह सुझाव रखा गया कि वै आपके बेटे को अपने यहां रखें तो उन्होंने बात पसन्द की, पर उसरी निरचय कुछ दिनों के बाद करेंगी। यह यह भी देख लेना चाहती हैं कि

परिवार के लोग भी उस प्रकार की सदस्य-वृद्धि को पसन्द करते हैं या नहीं, क्योंकि वे ऐसी महिला हैं कि कोई वात अघूरी करना पसन्द नहीं करतीं। अगर वह किसी मेहमान को अपने यहां ठहराती हैं तो उसे परिवार के एक सदस्य के रूप में रखती हैं और उसका नाम शिविर के लिए आर्मी<sup>तृत</sup> किये जानेवाले लोगों के नामों में शामिल कर लेती हैं। उन्होंने अब मुप्ते पूचना दी है कि उनका सारा परिवार इसके लिए उत्साहित है। अर एपया हमें बतलाइये कि यह बात आपको जंचती है या नहीं।

हार्पेण्डन हटफोर्डशायर में है। बहुत मुन्दर जगह है। उसमें सूझ दान है, जिसमें गर्मी की सारी ऋतु में सुनहरी भटकटइयों की बहार रहती । वहां से लन्दन बाने में ४० मिनट या उससे भी कम लगते हैं, इस<sup>िए</sup> हों रहकर कालेज में हाजिरी देना बिल्कुल संमव है। यदि बाप चाहें हो

वियन सेलिसबरी आपके पुत्र की कालेज की पढ़ाई का इन्तजाम झारहे

हुए करने को सैबार है । वे यह काम विदेशों के एक-दो मिश्रों के लिए पहले है कर पत्रे हैं ।

मुर्ग आमा है कि आपने बेटे अगन्त ने मध्य तन पहुंच सनते हैं। नदा र गम्भव है ? भैं भारती है कि उन महीने तो वह मेरे नाप 'बे' में ही हैं। मैं आपने जवाब और एमने पहचने की राह देख रही है।

> आपनी, स्वृत्यिक लेक्ट्रक

पुनरच अगर आपका पगद हो तो यह पत्र अपने बेटेको भेज दे।

204

5V7 33-- 1/

प्रिय बहुत, र

प्यम्पाः अग्रपोः पत्र में लिए अनेन सम्यवाद। आपनी मही कृपा हुई जा आपने

भीमारी हेलिहराबरी ने साथ मेरे पुत्र ने हहरने ना इन्तराम नर दिया। बारास बोरायों से रहित आया है। बहु के जुगाई ना इस्तियन जहरून गोरेबर्स से स्वारा हो नहां है। बहु ओर्गाध्यान से सेला में इस्तियन हरूल हम्मिए अस्तर ने इसरे या सीमारे सामाह से जरून पर्यन करने ना इसरा

प्रमान है। वह आपने पत्र-व्यवहार बरेगा और अनर अना अन् बान्जी है वि वह रायन इससे पहेंत्र पहुंच जाव, हो वह रोजा की बर नवान है।

बाबू का और मेरा जायमें बूसा सिकाम है। जार कमन के उत्तर्ने को बैसा भी इन्त्रवास करता काहै, दिना दिनों हिम्मीकलाए के बारे व बसार के सारका यक रेसा नियाँ है और अन्य उनके निया को भी इन्त्रवास बरेरी, एसे बहु सुर्मी से सबूद करेगा। उनके कारे-जाने का इन्त्रवास भीर परी बारे याम कुछ दिन उत्तर नेथे के बाद हो अन्तर्यों के बाद क्यों है।

<sup>े.</sup> अट्टेरी से अमृदिन के बीचनी ब्यूनियन नेपरर



ाँ हमारे साथ काफी समय लगाया । मदालसा हमारे साथ महिलाश्रम कूल में भी आई। (मेरा मतलब लडकियों के उस स्कूल से हैं जिसके नेकट बापूजी १९३६ में बीमार होने पर ठहरे थे)। हमारे वर्घा पहुंचने हे समय से ही दिलीप (अतिथि-गृह के कर्ताधर्त्ता) हमारे साथ रहे। वह हमारे विचारों को ब्यवत करने से पहले ही ताड़ जाते मालूम देते थे। हमने जो जरा-सी इच्छा की, वह जाहिर करने के पहले ही पूरी कर दी जाती यी।

दोस्त और हितैयी, अब आपसे विदा !

कमल के परिवार को मेरा प्रेम। मैं कभी कहीं उससे मिलने की आशारखती हं।"

आपकी. म्यरियल लेस्टर

: 206 :

दिल्ली.

प्रिय थीमती बजाज,

यह पत्र मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देने के लिए लिख रही हूं, क्योंकि आपने अपने घर में सचमच हमें बहुत सुन्दर ढंग से रसा।

आपसे मिलने में बढ़ा आनन्द आया, नयोंकि मैं आपके परिवार के अनेक लोगों को पहले ही से जानती थी। अब मैं उनके आकर्षण को समझ सकती हूं। मैं यह बहुत चाहती थी कि मैं आपकी भाषा बोल सकती। परन्त उसका ज्ञान न होने पर भी जब आप कोई मजाक की बात कहती थीं तो मुझे भी हैंमी आ ही जाती थी।

आपकी मेहमानदारी के लिए एक बार और घन्यवाद । वहां बड़ी स्त्री में समय बटा। आपकी, .

म्यरियम लेस्टर " थीमती जानकीदेवी बजाज

अंग्रेजी से अनुदित

<sup>°</sup> अंग्रेजी से धनुदित



रिट्वेगा। बहर-विमाग में यो 'इयरमार्क' रुकम है उसका मयुरादासमाई के पन में मेंने सुलाता लिया है, तो मयुरादासमाई आपको बसलावेगे। बाप दोनों की तुम्मति हे, किस प्रकार सर्च किया जाने, उसके बारे में उसत पन में लिया है।

धी जवाहरलालची यहां कल जानेवाले हैं। सो खहरिविमाग के संबंध में उनसे बात कहना, और भविष्य के बारे में मेरे विचार कह इंगा।

भार्म देवदास यहां वासं करने के लिए लावेंसे ही। पूरुप वा का भी पोड़े रोज के लिए इयर लाना टीक होगा। भाई रामदास लाना पाहें लोर पूज वा सहुँ मेजना चाहें सो उन्हें नहीं लाकर ऐसा कार्य हाम में लेना पाहिए, जिससे गिरफ्तार होने वा पोता कि। पूज्य वा की मेर प्रणाम। भार्य रामदाल करात विश्ववर्ष को मेरा बन्देमातरम्। मेरे गिरफ्तार होने पर बेट में वोर्ट पुत्तक व अल्य कोई अपूच्ट बारू आपकी माद्य है, उसकी पेट्रिका लिख सेवियोग। चरका रासना होगा हो संभी से प्रकार हो ही बापना। मुक्त सम्बे सन्देह हो है कि सम्ब के स्वर्त की परदा गी

> ं भवदीय, अमनाटाल **बजा**ज

: {{\*:

साबरमजी,

वर्षातक सुरी १, १९८२ वि. (१६-११-२६) थीयुर बमनालालयी वी हेवा में.

बाद मना वर्ष है। इस्पेति मिल्ला-पुल्ता और ब्रमिनन्दर्न तथा ब्रमिनन्दर्न इस्को मनानेज कर में किया। बाद मार बाद । बाद वर्त्ते है के तरेर के रहे ही, दुस्पक्त के कर में भी। बादको संवोधन करने में यह संवमकारण हैं। दुस्प बाद कर में दहाहर हालान्य रीति से संवोधन करनी है। पर बाद



दे देता को जाना-आना हु। गने मा। दिन्ती में मूते ६ पत्सी को पहुंचना धारिए। ८ तक मीरिंग है। उसके बाद एकाप दिन से जबाद को नहीं ठहर कहा। १ तो जबी क्यार दिन से काहर को में हैं ठहर कहा। १ तमी जबी क्यार दिन बाहर रहने की फुरात नहीं मिलेगी। आनव को एका अवगर पर छाना टीक नहीं होगा। मार्च में उसका मेड्रिक का इस्तहान है और इपर बादूजी की बीमारी में महीना मर उनकी सेवा-हरूल में रहने भी बजह से एक नहीं सता। मार्च के बाद तो जसे कुछ दिन आपरे पास छोना चाइला है।

रूपा रहाँ । योग्य सेवा लिखें ।

विनीत, महाबीर

: ११२ :

गोरलपुर, ९-१२-३९

त्रिय भाईसाहब,

आपने भाते ६-७ रमये कियने हैं। जलवारों में पढ़ा कि इजाहाबाद में कांग्रेस मार्चनारियों की बेटक में आर आ रहे हैं। मैंने कहा, आपने दर्गन दिन हुए, दर्पन कर आर्क। पर दर्गन नहीं हुए। अब यह दाम आपने दर्गन जाते हैं। यो रिश्ते जाने पाहिए ? दर्गनों भी इच्छा है, मारुम नहीं कर होते।

है। तो भिन्न जान चाहिए ? दर्शनों की इच्छा है, मौलूम नहीं क्ये होएं । आप जानना चाहते होंगे क्या करता हूं ? कुछ खादी का, कुछ हरिजन-रीवा का। बाम कम भी कर पाता हूं तो भी इरादे तो बहे-बहे रखता ही हैं।

विनीत,

महाबीरप्रसाद पोहार

: ११३ :

गोरसपुर, २२-६-४०

प्रिय भाईसाहब,

जहां महारषी लोग मौजूद हों, वहां मेरे जैसे आदमी का जाना कोई अप नही रसता। फिर, मुझे नहीं नुलाया, मेरी सलाह नहीं ली, इस पत्र-स्पवहार

लिए में मुह मोटा करूं, या काम में सहयोग न दूं, ऐसी बात तो है ही आपको उपस्पिति में जो निर्णय होगा वह बहुया भेरी सम्मित हे ऽ ११८ होने की आशंका नहीं है।

: 88g बनारस

95

११-६-४१ का कृपापत्र २७-६-४१ को मिला। देरसवे प्रिय भाईसाहेब.

गया, गतीमताहै। बाहर अते की क्वा पूछते हैं पूरे एक सार जिसमें ६ महीने बीते हैं। मेरी नेकचलनी की खातिर से भ

हिमालम स्मो वावा ? जानकीदेवीजी की इजानत तो भी अक्तूबर चढ़ ही जामगा। ठहरिये तवसक, अन्त्वर में चर्लमे, साथ ही ।

गोरखपुर बनारस के कई आदमी छूटे, निवाद पूरी पर सुना है सहकार जिन्हें 'अन-इम्पॉटेंट' समझती हैं। करती है। मैं दो सस्ते भाड़े 'इम्पॉट्ट होगया। यहां जेल के जिन मित्रों से आपका परिचम है उ

चाना दुस्तर हैं, में मजमे से अलग हूं। अधिकांश से सं अज का सबेदातो जला गया और कल सबेरे में गोरह यहां आपके दो विशेष परिचित हैं, एक भाई बैजनाय रामवदातजी ! सो वावाजी से तो मीन हहताल तथ भारति स्थाना वन्द है। आई वैजना मुमे महा नये-गये तनुत्वे हुए है। मिलेंगे तब दिलवस्य किस्से सुना इंना। देलता हूं, बदमों वी शोली में जेवड़े हैं ही है। बिना बात की दैव्यन्तिय। योग्स में स्थेग प्राप्तारों में कहने हैं, महां लड़ाई जीन की है। वेसे तो सारी लड़ाई 'हम बड़े' भी है। सावा और बच्चा तब बूचे हुए हैं, एक ही घाट पर यह मन समित्वे कि में बोर्ड 'हूप का पूला' हुआ हूं, अपने तो मूर्व-समुदाद के सामल्यान ही जो ठारी।

मेंने बुछ दिनो पहले आपको एक छन्यी चिट्टी लिखी थी, पर राह में नहीं पृप होगई, जान पहना है। बहां महिलायम में पुस्तकालय में (मराठी में) महाभारत में सारांज स्वरूप शीन मांगें में एक पुस्तक है। ककासाहत में उत्तरी बही, इसीला भी थी। मेंमें भी जयदरालनी गोयनका से गीता प्रेस में उता पुस्तक मा अनुवाद निवालने के बारे में कहा था। उन्होंने कहा था, पुन्तक मंगवा छो, विचार किया जायगा। पुस्तक रेख पारांज से गोरखपुर मेरे नाम से निजवा देनी पाहिए। मेरे वधा में मयनतान के से देखा था। एक बार बुछ ज्यांचा वह जाउमा तो राम कामम कर सकूमा और उन्हें भी निवालने को तैयार कर सकूमा। मैंने महाभारत के अन्य पर्व पहले पी पे, यहां सांति-वर्ष पदा है, मलावित करने योग्य संघ है। पर सारांच य अनुवाद अच्छा होना चाहिए। आप जो पुस्तक मेजेंगे, गुरक्तित रहेंगी

इस साल आनन्द एम. ए. में दूसरे बचे में आयगा, परमानन्द मैट्रिक हुआ है, सीता दो बच्चों की मो होगई है।

रुपा तो आपकी है ही और आगे भी रहनी चाहिए।

स्नेहास्पद

महाबीरप्रसाद पोद्दार

<sup>ै</sup> वहायत है 'बाबा की शोली में जेवड़ा निकला'— मतलब निकार हते।

SA MARIE बार्की, १०-२१-११ . ११५ : 11. तुरसार ६-१२ वर पत्र विला । पुरस्त हो मनी नहीं विली है । आजरूत में दिल बारेंगी । मेरी शमत से बाजूनी बारेंबाई बरले में कोई आपरित नहीं द्रिय थि. मारिह. है। 'बंदन' । एक परिनक संस्था है, उसके अमुचित नुकसान के लिए कानुसी बर्रवार करना योग्य है। कोई बन्छा बरील रतना जहरी है। हिंहे बाम में बब्धार पीम को बार्न करेगा है। नहीं। पर पहले से गुलामा बात कर जमनालाल बजाज का कल्पातरम् क्षेत्रा शिक्ष रहेगा । वर्षां, १७-७-३३ . 124 : गुम्हारा १४०० का वन मिला । दिल्ली में 'मंदरा' का निरवय हो जाता तो ठीक एता । थी महाबीरप्रमाद ने जो मूचना मुमको की, वह प्रायः दियार करने मोन्य ही मानूम होती है। भेडल के लिए एसे एक सेवक की, षि. मार्तग्रः, को अपना सारा जीवन उसमें लगादे, आवरमकता तो है ही । मदि तुन्हें गह काम पतंद हो और मुर्हे दूर काम में उत्साह भी हो, और अगर तुम गह निरुवप करको कि तुम अपना जीवन इसमें छमा दोने तो, मुसे तो पूरा संतोप होता । तुम 'मंडल' द्वारा भी देन और समात की काकी रोगा कर सकते 'संदर्ज के लिए आर सुप अपना जीवन दे सको तो तुम्हारे लिए अप हो, इसमें मुझे कोई शंका नहीं। बारों की चिन्ता करने का कारण नहीं है। ऐसी हालत में मन में अरिय भूटल का कार्य अनगर रहे या दिल्ली रहे. इसके लिए गेरी निज होने का कारण भी नहीं रहता। बृत्ति बर्तमान परिस्थित में सदस्य की नी है। भंदल के कार्य की जा । सस्ता साहित्य मंडल

में रखना चाहते हों और 'मंडल' के लिए तुम अपना जीवन देने का निस्त्रम कर सकते हो, और तुम्हारे कार्य से और तुम्हारे जीवन देने के निश्चय से उन्हें भी पूर्ण संतोप होता हो, तो ऐसी हालत में मै तो यही चाहंगा कि तुर्ग्हें और भाई धनस्यामदासजी की पूर्ण संतीय हो, वही 'मडल' का कार्य रसने का निश्चित किया जाय। वैसी स्थिति में 'मंडल' को अगर दिल्ली से बाने का निरुपय हो तो मुझे उससे एक प्रकार का संतोप और खुशी ही होगी। जहांतक भाई पनश्यामदासजी पूरी जिम्मेदारी लेना न चाहें और तुम्हारा

उत्साह भी दिल्ली जाने का न हो, वहांतक स्थान-परिवर्तन उचित न होगा । तुम्हारी इच्छा बुछ समय तक मेरे पास रहने की है, यह तो मुसे मालूम है और इसकी मुझे खुशी भी हैं। परन्तु यह तो देश का वातावरण शान्त होने पर तथा 'मंडल' का एक बार पूर्णतया निस्चय होने पर ही अमल में लाया जासवेगा।

थी हरिभाऊजी यहां आनेवालै है ही। तब उनसे बातचीत हो ही जायगी । हम्हारे पूज्य पिताजी की प्रणाम ।

जमनारास का आसीर्वाई

: ११७ :

दिल्ली, ५-१२-३६

पृश्य थी भाईजी.

सा. प्रणाम । आपदा हुपा-पत्र मिला ।

मिरी वहाती' के विषय में पंडित अवाहरलालजी का पत्र आदा था और उन्होंने बुछ गलतियों की ओर ब्यान दिलाया है। अगले सस्करण में वे ठीक कर दी जावेंगी । अनुवाद और प्रकाशन-नार्थ में जल्दी शहने से ये बगुढियां रह गई है। पुछ और मुविधा मिली होती तो पुस्तक इसमें बहुन बच्छी निरस्ती।

'मंदल' के बारे में मैंने भी मनस्यामदासको को एक पत्र निसा है,

उगरी एक नक्त आको पात भेत्रता हूँ। आता है, आपको यह पछंद

मेंने गुना है कि दागाहर को भी घोषरीत्री की जगह राजपूराना र्शिदन ग्रेवक ग्रंप का अस्मत बनाने की आपने स्वीहर्ति दे दी है। दा-आवेदा ।

शाह्य का स्वास्त्य दन दिनों हो यहुत गिर गया है। उनकी तरफ से सर्वो को चिन्ता होगई है। ऐसी हालत में में ठीक नहीं समझता कि उनको यह नर्द जिम्मेदारी और दी जात । दूसरे, गृह भी मुना है कि सी बीधरीजी यह मानते हैं कि दाग्राह्य ने अपना रास्ता साफ करने के लिए यह सब

कुछ किया है। इस कारण भी इस अविस्तास के बातावरण में मेरी राय मं दाताहव को इस सगड़ से अलग रक्ता जाय तो ही ठीक। विनीत, मातंष्ड

और सब क्राल है।

: 316 :

वर्घा, २६-१-३७

बस्यई से एक 'गांधी डायरी' निकल्ती है। इसकी यही विशेषता है कि इसमें पूर बापूजी के वक्तव्यों में से अच्छे-अच्छे बाक्य हर सके पर भाई मातंग्डजी. पू. जमनाठालनी की आजा हुई कि आपको पत्र लिखकर में पूछे उद्धत किये गए हैं।

क क्या आप भी ऐसा प्रयत्न कर सकते हैं ? उकत शमरी तो गुजराती में निकलती है। हिंदी में अभी तक ऐसा प्रयत्न नहीं हुआ है। कभी आप इस और आवेंगे तो आपको यह 'गांची डायरी' में बता सकूगा।

आशा है, आप इस विषय में अवकाश पाकर जरूर हिस्सी। दामोदर के प्रणाम

श्री हरिआक उपाध्याय, मातंग्डली के बड़े भाई।

#### पत्र-स्यवहार

: ११९ :

दिस्ली, २२-५

पूज्य श्री भाईजी,

सादर प्रणाम ।

बंधिय के मंत्री-यद स्वीवार कर लेने पर उन-उन प्राणों में जह मंत्री-मंडल बन गये हैं, 'मंडल' को प्रसुकते के प्रचार, कोमें में परे विकास किया हारा हताम में देने के लिए स्वीज़ुल किये जाने की में बचा करना शाहिए और निनकों लिएना और बिनने मिनना इस बारे में में आपकी सलाह और मदद चाहता है। की इस दिए

और मध्यप्रान्त के शिक्षा-विभाग के मंत्री के नाम 'मंदर' के सर्वेष पत्र लिख दें तो कैंता ? दूसरी बात यह कि पिछले महीने में काम से इलाहाबाद गया प्री श्री रामनरेवानी विपाठी से मुलाकात हुई थी । नागपुर में किंद

पत्र श्री राजेन्द्रबाबू को तो लिखा है। मै पाहना हूं समुक्तप्रान्त

न रामायण के सारे में जनते जो भाजबीत हुई थी, वनीके साय-सा प्रेस और हसरी पुत्तकों के स्टाप्त को रूने की बची हुई थी। बी मुटाबात में उन्होंने मुसरी किर बटी बची की थी। सम उन्होंने बेच सी है, ऐसा वह कहने थे। टेकिन मेट और हमरी पु

उन्होंने बेच की है, ऐसा वह बहने थे। केविन सेव और दूसरी पु रहाक वह बेचबर उससे मुक्त हो जाना चाहने है और वह भी वि आप रम सामले में उनकी बुछ महाचना करें। 'महल' स कोई इससे संस्था या व्यक्ति उनके स्टाक और देस को ले ले । उ

वहा कि मैं आपको इसके विषय में लिख । उसके अनुसार मह ने लिख रहा हूं ।

महानं में आपने 'साहित्य-अवत' ने बारे में अर्था थी थी । अ ऐसी योजना बन सने और 'साहित्य-अवत' तथा 'हिन्दी-सन्दिर' । रेवर 'मदल' की एक राखा इनाहाबाद में क्वापित की जा नवे पत्र-स्पवहार

ता तो अप्पतः । मेकिन सह कित प्रकार संमय हो, यही सोचना ह । विनीतः मातंण्ड

: १२० :

वर्षा, २७-१२-३८

तुम्हारा २३-१२-३८ का पत्र मिला । मेरे नाम आनेवाले व उत्तर हेने मोग्य प्रायः सभी पत्रों का जवाब हे दिया जाता है। तुम्हें दिकायत प्रिय मार्तेण्ड**,** इस्तने का मौका तो नहीं होना चाहिए। तुम्हारे किस पत्र का जबाब देना

सुम्हारी योजना के सिलसिले में मेरी तो यह राय है कि सुमको अपनी योजना पहले 'मंडल' की मीटिंग में रखनी चाहिए । अगर 'मंडल' उसे रह गया ? लिखना । स्वीकृति रे दे तो तुम मंत्रियों से भी मिल सकते हो और जिनके नाम पू राजेंद्रवाम् पत्र लिस सकते हैं जनने नाम वे पत्र लिस देंगे और घरे पत्रों की आवरपनता होगी तो में भी लिख सकूंगा। इन पर्नों को लेकर तुम मंत्रियों से मिल सकोगे व बातचीत कर सकोगे। . जमनालाल बजाज का वन्देमातरम्

दिल्ली, २९-१-३८ : १२१ :

सादर प्रणाम । आपका पत्र मिल गया या । जब बकिंग कमेटी के सिलमिले में थी सुनाप बीत वहां आवेंगे तब आप उनकी आत्मकवा पूज्य श्री भाईजी. के 'मंटर से हिन्दी में प्रकाशित करने के बारे में कुछ बातबीत करने की कुम करने। अगर इसमें आप मेरा वहां आना अचित समझ तो मुझे तार देने की कृषा करें । मैं आजाउंसा। में इसके संबंध में आईसाहब भी लिख रहा हूं।

और यहां सब ठीक है। उत्तर शीध दीजियेगा।

विनीत, भातंत्र्य

१२

: १२२ :

वर्धा, ३०-१०-३

प्रिय मातंग्ड.

तुम्हारा ता. २५-१० वा पत्र मिला । मैने 'सस्ता साहित्य मंडल' ट्रस्टी-पद से जो त्यापत्र दिया है, उसका कारण केवल मही है कि मैं प्रा बहुत-मी संस्थाओं से अपना संबंध विच्छेद करने का प्रयत्न कर रहा हूं और सासकर उन संस्थाओं से, जिसमें प्रयत्न कर से मैं बाम देश ना पाता । इसके सिवा दुस्तर कोई सबब नहीं हैं ।

मेरे स्थापपत्र का तुमने वो मतलब निकाला, बह बिस्तुल गलत हैं घतंमान हालत में 'मंदल' का कार्यालय दिल्लो से वर्षों में लाने की को आवरवणता प्रतीत नहीं होती व में इस बात को पतनद भी नहीं करता 'मंदल' का कुल काम बंद बहापर भुषाह रूप से चल रहा है तब उता बहां से हटाकर दूसरी बगह जिर से बमाना उचित नहीं होगा। मेरा ना 'मंदल' में नहीं भी रहा तो भी तुम तो भूमने बर्गमान में जैसा पृष्ठे रह

न०∾ चनहामा रहातामातुम ता मुझस वतमान म चर्सीपूछ्तै व हो वैसे आणे भी समय-समय पर पूछ सकते हो ।

जमनालात बजाज का बन्देमादर : १२३ :

१५६ ३ जयपूर-स्टेट-वैदी, १४-६-३

त्रिय मार्तण्ड,

तुम्हारे पत्र का जवाब तो तुम्हें मिल गया होगा । भी हरियाः जो से भी बातें हुई थी। माई महाबीरजी ठीक रस ले रहे हैं, जातकर कु हुई । तुम्हारे काम से उन्हें संतीय है, यह बहुत ही दमायानकी बात है

थी बैजनायकी के इन्दौर के भावणामिल गए हैं, हरिमाजकी से नह देता तुम्हारी भेजी हुई पुस्तकें जैके-बैठे समय मिल्डा जावगा, बेने-बैठे देलूगा। बा ी दिवागी हरिजो की 'संतवाणी' देख रहा हूं । बहुत ठीक मालूम हो रही है । भरे लिए इसकी पांच प्रति भेरे खाते में दाम लिखकर भिजवा देता। विल भी साथ में निजबा देता । इस पुस्तक का काफी प्रचार होना चाहिए. श्री हरिजी को मेरी ओर से कह देना। पूज्य पिताजी को प्रचाम कहना। भी देवदासमाई लक्ष्मी बगेरे से कभी मिलो तो बन्देमातरम् बहुना । जमनालाल बजाज का वन्देमातरम

## : 828 :

जयपुर-स्टेटकंदी, १८-६-३९

'संतवाणी' की पांच पुस्तक कल मिल गई व बंट गई। मुसे पांच पुस्तक और भिजवा देता। आश्रमभाजनावली की प्रापंता के रलोकों का व उप-निपासमरण का, जिस प्रकार गुजराती अनुवाद साथ दिया है, वैसा ही प्रिय मार्तेण्ड, सरल मार्थपूर्ण हिन्दी-अनुवाद छंगा हो तो मुने दो भजनावली भिनवा देता. अन्यवा श्री हरिमाकनी को गहकर 'नवजीवन कार्मांतम से पत्र-स्पवहार करके हिन्दी-अनुवार छपवाना जरूरी है। तुम्हारे यहांचे उपमोगी हागरी (सम्भव हो तो) हाप-कागुज पर, छपवाने को व्यवस्था हो सके तो करती वाहिए। उससे प्रचार-कार्य में भी मदद मिलेगी। श्रीहरिमाजनी व महाबीर प्रसादनी से सलाह करना । तुरह जंब जावे तो पूर्ने हुए तपरेरापूर्ण मनना की मुन्दर छोटो-सी मननायकी अनुसार के साथ छप सके तो उससे भी प्रवार में मदद मिलेगी। अनुवाद वियोगी हरिजी या हरिमाऊबी कर ाः प्राप्तः हरिस्माकनो से कहना कि खालियर में गुपार र तो प्रास्त्रम होगये। बर्तमान तिपति देखते हुए ठीकह । जनता के मिनिस्टर वा पैताला होते ही मो गूरिया तो ठीक रहेगा । करें। अगर भी हित्ये हो जाने तो मृती तार कर देने। श्री आहि की मेरे

बोर से नी बगाई लिस भेतें । में जल-विक्तिमा कर प्रा हूं। नवीन-विक्तिम ा खालियर रियासत में राजनीतर मुपारों से संबंध है।

विज्ञान तो आगया है। और कोई दूसरी छोटी किताब, केवल टब-सा कैसे लेना, इसपर मिलती हो सो भिजवा देना। घर में सब अच्छे होवेंगे

जमनाटाल बजाज का वन्द्रेमानर

#### : १२५ :

दिल्ली, ११-७-३

पूज्य श्री भाईजी,

सा. प्रणाम । आपका कार्ड मिला । 'मंडल' की पिछली बैठफ में में आपका त्याम-पत्र पेता हिन्या था और जैसीकि वर्षा में आपने वात्रची हुई थी, कि जनरल बोर्ड में आपका नाम रहने दिया जाय और नामंकारित है हटा लिया जाय, मह आपको इच्छा भी बता दें। पर सब सदस्यों। और सामस्य भी दिइलाजी की राम यह रही कि आपता इस्तों

स्वीकार मही किया जाय और आपसे पुनः प्रार्थना की जाय कि आप उ यापस 'ले लैने की कृपा करें। पिछली बार 'मंडल' की बैठक में पास हुए प्रस्ताव तथा कार्यवा,

बी जो तकल मैंने आपके पास भेकी थी उसमें यह प्रस्ताव भी था। पि भी मैं आपके पत्र की नकल थी पनस्यामदास्त्री के पास भेजना हूं। हरिभाजनी अवसेर गये हैं। बापनासाहब-संबंधी आपका सदेस

उनशो मेंब दिवा है। मेरे पत्र के उत्तर में थी. पोहारती ने एक पत्र भेंबा है उसकी त

थी पनस्यामसासवी के पत्र की नकल भेजना हूं।

'संत-वाणी' हमने २००० छपाई थी। १००० प्रतिया क्यों है
२००० की लागन कोई ६००) आई थी।

और सब टीव है ।

दिनी: —•

### : १२६ :

जयपूर-स्टेट-कंदी, १२-५

प्रय मातंग्ड.

तुम्हारे ता. ८-७ व ११-७ के दोनों पत्र नं. ३०१५ व ३०३६ के वि

ी. हरिमाऊजी भी परसों मिल गये थे । १. थी महाबीरप्रसादजी को पूरा समाधान देना तुम्हारा क

। श्री महाबीरप्रसादजी इस काम की जानकारी भी रखते हैं। स्व य भी दे सकते हैं। उनकी राय पर भाई धनश्यामदासजी का मेरा :

रिभाऊजी का भी, जहांतक मैं समझता हूं, विश्वास है। मेरी राय से ती ारों की राय के मुकाबले में ज्यादा-से-ज्यादा मान इन्हींकी राय की हैं ।। चाहिए। अगर हो सके तो कमेटी का टहराव करा लेना चाहिए कि हींकी राय से मंत्री पुस्तक लिखाने व छपाने का काम करें। तुम ठीक नक्षो तो मेरा यह पत्र भाई घनस्यामदासजो को पढ़ा देना। मैंने पत्र-वहार देख लिमा है। तुम भाई घनश्यामशसजी की राय से जनका सुमाधान उत्साह फिर से प्राप्त कर लोगे, ऐसी आशा है।

२. वया 'सन्त-वाणी' छागत कीमत में दे सकीगे ? सबोंगे छलाई rर लिखना, तब मैं विचार करूंगा उसका प्रचार बढ़ाने का। तुम्हारे ताब से करोब पांच क्षाना प्रति पुस्तक लागत पड़ती है। पांचसौ का<sup>पियां</sup> हिसाब से देना चाहो तो पांचसी में छे लुगा । परन्तु मैं मुपत में प्रचार

ाँ करूंगा। बने बहांतक दाम वसूल करूंगा।

इ. मिंदिशीवनबाहे ही आग्रम-मजनावली हिन्दी अर्थ-सहित छापने-ह भी ठीक रि

जमनालाल बजाज का बंदेमातरम

: 120 :

गोपुरी, वर्षा. ७-२-४

c. \_•\_

प्रिय मार्तण्ड, सुम्हारा २-२-४२ का पत्र मिला । श्री हरिभाऊजी का भी पत्र आय

गुन्तार र-रन्दर का पत्र मिला श्री हारमाल्या का ना पत्र आप या । भाई चनदवामदारात्री 'मंदल' के अध्यक्ष है । उनकी इच्छा के मृत किक महाचीरप्रतादत्री को रातोष देने हुए काम करना चाहिए । औ मैं विरोध क्या लिख सकता हैं। चौट में सही हैं।

जमनालाल बजाज का बन्देमातर

: १२८ :

सत्याग्रह-आश्रम साबरमती, १८-१-२

त्रिय भाई.

ाव्य नाक्ष, (चूकि हमारे एक ही पिता है, आप मुझे भाई कहकर संबोधित कर की अनुमति देंगे।)

आपके पोस्टकार्ड के लिए बहुत-बहुत धन्यवार! में सूची से हर शखता में आरको एक बार लिल्यूनों और बायू के समाचार आपको दूनो। केलि किल्हाल आप मुसे हिन्दी में लिखने को न कहें। में हिन्दी में पत्र उत्त जन्दी नहीं लिख सस्ती। तितना अपनी में और चुन्ति मेरेपास फुरत्तक । समय बहुत कम है, बच्छा यह होगा कि में जन्दी-से-ज़न्दी तरीके से लिख्

मुने मह लिखते हुएँ होता है कि बापू अब पहले से अच्छे है। जब हु पहली बार महां छोटे, उन्हें जोर की सर्वी हो रही भी और पहले सप्ताह उनके स्वास्थ्य में बहुत कम सुभार हुआ। क्षेत्रज हम हुमरी सप्ताह में व कही ज्यादा बहुतर है। पहले हुसते में उनके बजन में केवल आपा पीड व बढ़ि हुई, लेकिन हम हुसते में करीत-नावि २ पीड बड़ गये हैं।

हुर राजन रत हता में कराबनाराव र पार बढ़ गये हैं। हमारे यहां लौट आने पर अब वह मेरे प्रति बड़े सस्त है और मुझे स्व सिवाय उनके चर्बे की देवभाल करने के और कुछ नहीं करते देते। बह का हैं कि मुझे अपने काम जितनी तेजी से मैं कर सकती हूं, मुझे करते चाहि और जबतक में हिन्दी, करताई, भोजन बनाना आदि अच्छी तरह न सीख सम्बन्ध में उनकी महताई, भोजन बनाना आदि अच्छी तरह न सीख सम्बन्ध में उनकी महत्त करना सुरू कर दिया है, इसलिए आप कल्यन कर सकते हैं कि में कितनी अस्ता हूं।

िमनोबा गहां है, यह बड़ी अच्छी बात है और मुझे विस्वास है कि इसरें गापु की मदद फिलेगी । देखता और कुष्णदास दोनों वाहर है और इसरें हमारे पास आदमियों की बड़ी कमी है। विनोबा बापू को बताई सिखाते हैं गिर वह आधा घंटे में १२१ मज मूत कातने के छश्य पर पहुंच गये हैं। मैं भी सीख रही हूं और परिणासतः मेरी गति वड़ रही है।

मुझे आया है कि आप ठीक होंगे और मैं जत्दी ही यहां आपसे मिलने ो उत्सुक हूं। इपया आधम के सारे भले मित्रों को मेरी बंदे कहिये और पत्ती पत्नी को मेरा हार्दिक अभिवादन दीजिये।

> सदा आपकी स्नेहमाजन, मीरा

ः १२९ :

सन्दन, २६-९-३४

रे प्यारे भाई जमनालालजी,

बापू और महादेव से आपके बारे में समाचार पाकर में उनकी हउन आपरेशान के समय आपपर मगवान की बड़ी दया हूई। में इन दिनों के बारे में सोचा करती थी। बापू और महादेव को मेंने जो पन किये हैं में आपको सन्देश मेंना करती थी। पर में नहीं जानती कि बेग का बापमें ते या नहीं। इस बीच में आपको पन किसना पाहती थी, लेदिन मही

जीवन बड़ा ही व्यस्ततापूर्ण है।

मेरा यहां का अनुभव बड़ा ही अद्मुत है। मैं यहां के कोगों

<sup>े</sup> अंग्रेजी से अनूदित

से, जैसाकि आप जानते हैं, कुछ दिल्लस्थी छेने की आधा रसतें सी, लेदिन वह रतनी मिली कि जितनी मुझे आधा नहीं थी। मेर विस्तास है कि लगर हम इस देस के सन्दूर-वर्ग को सर्व्याई की जान करी करने याटेक मोन दें तो बहु के सार्वजनिक मत को बदल सर्व्य है। अभी तक इस बान की विध्यत्त कींदास नहीं की गई है कि जिसी जनसमूह तक पहुंचा जाय, क्योंकि जनता तो हिनुस्तान और बाए से बारें

बिन्हुल कुछ नही जानतो । लेकिन मुझे यक्षीन है कि कुछ काम की बा हो सक्ती हैं । मैं एक ऐसी योजना यहां के दोस्तों के साथ बना रही हूं औ जसे बाजू के सामने रतने जा रही हूं । लोटने पर मुसे आप सबसे बातें करने के लिए बाजी मसाला मिल गया है ।

अब मैं एक सप्ताह के लिए समाओं में भाग छेने नमेरिका जा रहे हूं। में बेनिस से ९ नवस्वर को जहान द्वारा बंबई के लिए रवाना होऊंगे और २१ को पर पहुच जाउंनी। सायद उस समय आप वहां निलेंगे औ

मुसे आशा है कि आपको अच्छी हालत में देखूगी। सबको प्रेमसहित.

> आपकी बहन मीरा

पुनस्य : मेरी समाओं में जी कोटी बिके हैं उनकी रकक साथ में भेजती हूं। इससे प्राप्त रकम १८ पाँड १४ शिलिम ७ पेंस तक पहुं पुकी है। यह पूरा-बरा-पूरा मुनाफा जो कि बिहार के लिए है।

#### : 0 # 9 :

वर्षा, २१-५-३१

त्रिय भाई जमनालालजी.

महां में जावने पर में प्रेम और सौजन्य से पिरी हुई हूं। मैने सेगां छोड़ना पसन्य नहीं किया, लेकिन मैने ऐसा अनुभव नहीं किया कि मु ऐसे प्रेमपूर्ण दवाब के बिरद्ध जाना चाहिए। पर उस दिन सुबह मेर

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> अंग्रेजी से अनदित

ना सम्भव नहीं था, क्योंकि में सफर के काबिल नहीं थी । मुझे अफसीर

₹

कि मैं आपसे न मिल सकी। कृपया मेरी तन्दरस्ती के लिए अब फिक्र न कीजिये। तीन दिन से मुझे

गर नहीं आंया और मैं कूनैन ले रही हूं 1<sup>5</sup>

शीरा : १३१ :

`आपकी.

वर्घा, १५-८-२४

। मृलचंदजी,

आपका १२-८-२४ का पत्र मिला। यह पढ़कर आनन्द हुआ कि । अपना समय राप्ट्रीय शिक्षा और सादी-प्रचार में लगाना चाहते हैं।

आपने अपने पत्र में यह नहीं लिखा है कि मविष्य में आपको कम-ते-कितने वेतन की आवश्यकता पड़ेगी । अतएव कृपया निम्नलिसित ों के उत्तर देंगे।

(१) सरकारी पाठशालाओं में आप कितने समय से काम करते ौर कितने दिनों से मुख्याध्यापक रहे हैं ?

(२) आपका निवासस्थान (मकान) कहां है ?

(३) आपकी पारिवारिक जिम्मेवारी कितने मनुष्यों की है धर्म

-किन सोगों की है ? आपका.

जमनालाल बद्राप्र

: १३२ :

रेहली (सागर) १४-९-१३

वर सेठसाहवे.

में ता. १०-९-३३ को यहां जा पहुंचा हूं। श्री पं. हरिमाऊनी वा पन

। समाचार जाने। उन्होंने उत्तर आपको भेजने को लिया है, इम<sup>िए</sup>ए

' अंग्रेनी से अनुदित

यह आपको भेज रहा हूं । भेरा ध्येय राष्ट्रीय शिक्षा है, केवल सारी ही नहीं । सादी को मैं राष्ट्रीय शिक्षा का एक अख्यन्त महुर्रवपूर्ण अंग समसता हैं । इसी दुष्टि से मुझे सादी-कार्य करना प्रसन्द भी है । सादी के साथ शिक्षा

्रान्त कार कर राष्ट्राच । तथा का एक अवस्त सहस्यूग अम समाता हूं। इसी दृष्टि से मुद्रे सादी-कार्य करना पसन्द भी है। सादी के साप मिता तथा सिता के साथ सादी कुछ-कुछ होनी हो साहित, ऐसी मेरी हार्दिक इच्छा रहा करती है। सिता में हरिजन-सेवा का भी समानेग है हो। क्यातार ७ वर्ष से में विचार कर रहा हूं, परन्तु केवल सादी से भेरे मन का

समाघात नही होता है । कार्य करने के छिए मुझे तो राजस्थान ही पसन्द है । स्थान रीगस के

जितना समीप हो जतना अच्छा, जहां से कि साल में एक-दो बार रीगम का काम भी रोभाला जा करे। उनकी राभालने की में अगनी निनक्त निम्मेचारी मानता हूं, पर्वाक्त कहां अगना तीन-धाढ़े तीन माल का मनम और काफी रुपया वर्ष ही पुत्रा है। यदि राजस्थान के काहर भी रहने की आवस्यकता पड़ ही जाय तो मुसे सुद को तो आपत्ति नहीं, पर के

लोगों को आपत्ति है। राजस्थान में सादी-वार्च के लिए थी शंकरलालमाई ने तो। इन्कार कर दिया या और थी देशपाडे जी सादी-सवायलस्थन-कार्य के लिए दिल-

कर दिया या और थी देसपाड़े जी सादी-स्वावलम्बन-कार्य के लिए वि कुत उदासीन होगये हैं। इसलिए इन लोगों की सलाह कैसे ली जाय ?

काम के निरुचय करने को १०-५ दिन के लिए यदि भेरी क्यों बाने की आवरपक्ता आप समर्थी तो लियें । में आ आक्रमा । आने-जाने का सर्चा का संघ पर पड़ेगा या और कही मो देल लीजियेगा। यह में जान लेना तो बहुत जकरी समसता हूं कि मुते यहां के बाद दिन जगह करा करना हूं ?

मूनकद का प्रचाम

: 111 :

क्यों, ५-१०-३३

प्रिय मूलवन्दत्री,

्र भाषका २०-९-२२ का पत्र मिला। मैंने पह तिया : बालूडी ने भी

पत्र पड़ लिया था। जेठालालमाई से भी इस विषय में बातें की हैं। उनके बहां पहुंचने पर आप उनसे विस्तार के साथ बातचीत कर लीजियना। मेरी राम तो यह है कि जिस काम में आपका सूब मन हुने और नीता से प्रेरणा हो मंही काम करना चाहिए । किस काम में आपका उत्ताह विके होगा, इसका निरचय तो स्वयं आपको ही करना ठीक होगा । आपका आ तक का अनुगव देखते हुए तो सादी-कार्य ही आपके उपयुक्त जान पड़ा है। पर उसमें मन न लगे तो हरिज़नों की सेवा और शिला इत्यादि के कार्य भी किये जो सकते हैं। आप खूब विचारकर एक निर्णय करें। जमनालाल बजाज के वन्देमातरम्

: १३४ :

छावनी नीमच, ४-५-३५

मान्यवर सेठसाहब,

आपका २-५-३५ का पत्र मिला। समाचार जाने। मैं भी मही मानता रहा हूं कि मैं जयपुर स्टेट के लिए बाहरी ब्रादमी नहीं हूं, महापि मेरा सुद का जन्म छावनी नीमन का है। हगारे पूर्व-पूर्ण रीनम के में; परन्तु स्टेट की दृष्टि में स्थानिक और बाहरी की, पता नर्ट

क्या परिभाषा है. ?.

मैने जो प्रार्थनापत्र श्री पडित हरिमाऊनी की सलाह से इत्योर भानुदास ग्राह अकील से लिखवाकर भेजा है, उसकी नवल आपको मे रहा हूं। इसका मूझे अभीतक तो कोई उत्तर नहीं मिला है।

इन्दौर में पूज्य बापूजी की समय नहीं या, इसलिए मिल तो न सुका; परन्तु बहारी पत्र में अपना संधिप्त विवरण निर्वातन के सम्ब में लिखकर भेज दिया था। उसका जो उनका उतर आया है, उर नकल भी आपको सूचनायं भेज रहा हूं।

पत्र के अन्त में पूज्य बापूजी ने पूछा है कि रोंगस का काम अब देखेगा ? इस प्रस्त का उनको क्या उत्तर दिया जान, सो मेरी तो सम

बलेबल्द का प्रणाम

नहीं आता है। इमलिए इस विषय में आप जैसा उचित समझे बैसा पूर बापूरी को उत्तर दे देवें और उसकी मूचना मुझको भी देने की हुए। कर्

मेरा विचार यहांपर ता १५-५-३५ तक रहने ना है, वयोंकि या पर भारता ऐक्ट लागू कराने हो सन्त्रीत कुछ मित्राओं चल रही है।

ध्यान-- १ वर्षा २०-१०-३

धदेव जमनालालेजी,

मादर प्रणाम । पूर्ण्यानेन्द्रविद्ध को आतानुन्तर तारीख २८ व प्रमाग में समिति को बैठक बुलाई है। आपको मूचना की प्रति भेजी। वो आपको मिल गई होती।

आरको स्मरण होगा कि दक्षिण भारत में जब हिन्दी-जबार का का पहिलेगहरू गुरू हुआ या तब बाबू विवयसायकी गुरूत से यहां से कार्य किए १० हुआर रायं का वाल किए या । यब इपर के अहिन्दी मारवों मान गुरू किया जा रहां है, इसमें भी उनकी गुरू कामनाजों के साम्या आर्थिक सहायता प्राप्त कर लेना अच्छा होगा । वृक्ति २४ तथा २५ व पू. बाजूनी भी बहां उपस्थित रहते हैं और समिति के सभी प्रमुख सबस् भी पाहिस्मान्दरी बोर्ड की भीटिंग के संबंध में काशी पहुंच जाते हैं इसलि पू. राजेन्द्रवाबू की भी इच्छा थी कि अवकी समिति की बैठक बनारस करनी जाय । लेकिन राजेन्द्रवाबूनी ने बिलाशपूर, पहुंचकर रासंते

बुलाई गई।

में आपको लिख ही चका कि अनुसान-पत्र के अनुसार ह साल के सब्दें के लिए ८ इनार रूपने की स्वीहति चाहिए। इसके अला अपर हमें बाताना काम मुरू करना हो, जो बढ़ाना भी हो, <sup>22</sup>. ह वरू है कि बंगला, मराठी, मुनराती आदि प्रमुख भाषाओं में आदस्यक पाल् पुत्तकें छपा लें। इन पाल्य-पुत्तकों के छपा छैने से कांप्रे में पुत्तिया हो नोहों हो

ही सार दे दिया कि प्रयाग में बैठक बुला ली जाय । उसके अनुसार बैठ

पत्र-व्यवहार क प्रचार-कार्य में लगाने के लिए कुछ रुपये भी निकल आयेंगे। इस दिशा फेलहाल, यद्यपि तीन-चार हजार रुपये से काम चल सकता है, फिर मी खास रकम इस हिसाब में प्राप्त करना आवश्यक है। आपको मालूम होगा

मद्रास सभा में पुस्तक-विभाग में कुछ १५ हजार रुपये छगे हैं। उनकी दनी (मुनाफा) इस विभाग में सालाना आठ और दस हजार रुप्ये चि में रहती हैं। प्रचार के लिए यह खासी रकम हो जाती है। मेरा यह दन हैं कि आप इस समय पर श्री शिवप्रसादजी से, जबकि वे पूज्य गी के कर-कमलों से भारतमाता का मंदिर खलवा रहे हैं, भारत की एकमात्र वाणी हिन्दी के प्रचार के लिए भी दान प्राप्त कर सकते

उनका दान पाठ्घ-पुस्तक-प्रकाशन में लगाया जा सकता है या सास हाम के दास्ते उनसे सहायता मांगी जा सकती है। मैने इस संबंध में सहिब को भी लिख दिया है। विशेष समक्ष.

: १३६ :

दर प्रणामे।

घारवाड, २०-६-३९

आपका विनम मो. सत्यनारायण

ीब पौने दो वर्ष तक आपके आश्रय में रहकर, आपके मार्गदर्शन में कार्य करने का जो सुअवसर मुझे मिला या उसे में अपने जीवन का यपूर्ण समय समझता हूं । आपने जिस प्रेम तथा नात्सत्य के साब म लिया और काम कराया उसे मूल नहीं सकता। जब मैं बीमार या तो आपने जिस सहानुमृति के साथ मेरी पूछताछ को और मुझे महुंचाई वह मेरे लिए सदा स्मरण रखने को बात है। मुझे मालूम है से सैकड़ों कार्यकर्ताओं को आपने प्रेम के कच्चे धारे से बांप

रसा है। इस पत्र के द्वारा आपके स्नेहपूर्ण व्यवहार के लिए पन्यका पहुंचाना चाहता है।

> आपका विनम्न सेवः मो. सत्यनारायण

> > पिहरी, १३-२-३

: १३७ .

पू. चाचाजी, सुविनय पावां धोक । आपका पत्र नही आया, मो देना ।

ता. १३-१-१६ से १३-२-१६ का एक मास का संदेश हाल दिवस है। ता. २०-१-१६ के निरिच्त पढ़ाई शुरू हुई। शुरू में गणिश सीस्ता सा अब बील-बार दिन में इतिहास पढ़ाई गुरू हुई। धीरे-धीरे दूसरा कि विदास पढ़ाई गाई जिस है। वितारों का तक आई नहीं। इतारा मारण यह है कि मिताइंटर आंत के आई नहीं। इतारा मारण यह है कि मिताइंटर आंत के आई निर्मा नहीं, यो कल प्रमान विद्यविद्यालय के साम दिन हों। हो कि तो बंदार में सामाई में ही किता बें बतारण में सामाई मी, किन्तु वे बहां मिली नहीं, यो कल प्रमान विद्यविद्यालय कुछ होंगों के आईट दिसा है। इस महीं। अलावा पार्मल-क्षंत्र अनम में लगेगा। याने विद्यावीं में हैं है। इस अलावा पार्मल-क्षंत्र अनम में लगेगा। याने विद्यावीं में मेर से हिए हिमा मिली नहीं। विद्यालय की और से हरण विद्यायों के पर को हर मान एक पत्र दिया जाता है, उसपर से अगर मानूम होता है। विद्यालय की और से हरण विद्यायों के पर को हर मान एक पत्र दिया जाता है, उसपर से अगर मानूम होता है। विद्यालय की आप से हर साम मानूम हो है। जावास की इस्पार्ट है।

•४-०० मबेरे उ**उ**ना

०७-०८ शीव, मृतमार्वन

८-८.४५ दिनमर ना नोई बचा हुआ नाम न रता

८-४५-९.३० स्वाप्याय

९.३०-१० स्तात, शपट धोना

१०-११ मोजन परोगना, मीजन करना

११-११.३० स्कूल-प्रापंता और गीता-तलान, लेकिन परोनने की इसूरी

होने ने बटुत बरा गैरहाजिर रहना पहला है।

११.३०-४ स्कूल-१ बलाग हिस्द्री (इतिहास) बासी के समय अरिय-मेटिक (गवाल) करना ।

४-४.३० विश्वान्ति या शीच वर्गरह जाता ।

४.३०-५ मून निकालना ।

५-६ फुटबाल गेलना, स्काउट प्रावंना ।

६-७ भोजन परामना, भीजन करना ।

७-७.१५ प्रार्थना, इसमें भी कई यक्त गैरहाजिर रहता हूं। ७.१५-८ लायबेरी-अन्तवार आदि पहना।

८-१० पड़ना, बातें करना इत्यादि ।

८-१० पद्रना, मात करना श्रयाद । १०-४ निद्रा ।

ऊपर लिखे-अनुसार मेरी दिनचर्या है। पड़ने के अलावा जो काम किया उसका अहवाल—

उसका अहवाल—

साहित्य-गिरपद में प्राम-तेवा पर एक निवन्य किसकर मुनागा। गर्ह
परिपद यहां हुर महीने में हुआ करती हैं । विद्यालय की मासिक पित्रका में
सुपार-योजना हलवाई की दुकान पर लिखी, वह संपादक की टिप्पणी में प्रकाशित हुई । विश्वासक संघ की मीटिंग में एक प्रताव रक्ता, बहु पास हुआ !

यह मीटिंग हर महीने की दो तारीख को हुआ करती हैं । इसके याद सौंत्य
की मीटिंग में मोजनाल्य के बारे में सुपार-योजना रखी कि दाल थोकर
बनाई जाय, चावल का पानी नहीं निकाला जाय; यह भी मंजूर हुआ !

यह मीटिंग हर महीने की ७ तारीख को हुआ करती हैं । भोजनाल्य की
मीटिंग में भी एक योजना रखी । यह मीटिंग हर मात की ट या ९ को होते
हैं । यहां पर एक खिजापीं-मंडल ह, इसके हुर पविचार के मीटिंग हुर्य
करती हैं । इसकी हर मीटिंग में हाजिर रहता हूं। इसका समासद भी बना

हूँ। मण्डल की तरफ से एक स्कूल की उपयोगी भीजों की एक दूकान है वह भी देशता हूँ। मण्डल की तरफ से एक अतिविश्वस्तार कमेटी कें स्थारना हुई है। उपका प्रधान कार्यकर्ती हूँ और मेरे मस्दरार को भी रिवार्षी है। इस मास में स्वास्थ्य अच्छा रहा। मेरा तौल रे-६५ पीड है भीजन परीमने की स्पूरी भीन स्वयं नी है। यह हर पन्नह दिन पर बहलती है विजन भैने बहतवाई नहीं। भीजनालय के मैनेनरमाहक में मेरी भीज परीमने की स्पूरी की प्रधात अपनी रिपोर्ट में की है। यह दीघर की प्रधान मन्त्र है, इस महीने की विशेष बाले—चीबी की एक भी कपढ़ पोने नही दिया। हलवाई के यहां से कोई थीज लेकर नहीं साई, इत्यादि इस स्वार रे-वीर से एक सेट का मिलता है, लेकिन बहु भी के नहीं सका मेरी फरकरी की छाववृत्ति जभी तक आई नहीं है। विवालय के अंतरेंड साहब अभी समाई में हैं। बहु बहुत्ति लीटत क्वन क्यों उत्तरेंगे। आपने

हान-रार्च विरोध हुना है। आपका मालक मोहत्तरार सादी-मन्त्रस एक दिन पश्चात् हुआ करता था, उसे प्रयत्न करके रोज का दिया गया है। चतुर्भुन ने बन्देमातरम् लिखा है। भूल-पूक सम कीन्नियंगा ।

तबीयत कैसी है ? और कुछ काम-काज हो तो लिखियेगा। इस मास व

: १३८ :

वर्षा, १०-८-३

. प्रिय राघवनजी,

च राववाना, आपका ३०-७-३७ का पत्र मुझे इलाहाबाद में मिल गया था ।

पू. बापूनी के साथ की गई चर्चा से आएको मालूम ही हुआ होग कि दक्षिण भारत के बाग के लिए आवस्पक धन-संग्रह की जिम्मेबारी भे दक्षिण के लोगों पर ही है। बार्यकर्ता की आवस्पकरा पहने पर ती गम्भव हैं, वस वार्यकर्ता स्वतः से भी बस्तर्य जा सके: पर आर्गाभा

मम्भव है, बुछ कार्यकर्ता उत्तर से भी बुलाये जा सके; पर आरम्भिः जिम्मेवारी के बारे में तो उपरोक्त अण्डरस्टैडिंग ही हवा है। . . . .

थी पद्मपतजी सिहानिया द्वारा जो रुपये मिले हैं, उसके विनिमा की धार्तों में एक धार्त यह भी है कि वह रकम द. भारत को छोड़कर अन अहिन्दी भारतों में सरफ की जाय।

मरे निज के बारे में तो मैं इतना ही लिख सक्ता कि मेरी पुर्ण जिम्मेवारियां ही इतनी अधिक हैं कि अब नई जिम्मेवारी मैं नहीं उ सक्ता।

सम्भव है, इन्दौर से और भी कुछ रुपया वा जावे, पर मुझे आसा कम ही है। वहां से रुपये प्राप्त होने पर तो पू. बापूजी आपको शीख भिजवा वेंगे, पर आपको वहां की आसा छोड़ देनी चाहिए।

मेरा खयाल है, इस सम्बन्ध में आप माननीय श्री राजाजी से अब बात करें तथा सहायता प्राप्त कराने के सम्बन्ध में उन्हें स्मरण दिला वह दक्षिण के मित्रों ढारा कुछ प्रबन्ध अवस्य करा सकेंगे।

आप मेरी अनुपस्थिति में ही वर्षा आगये, जिससे आपसे आ परिचय नहीं हो सका।

जमनालाल बजाज का वंदेमार

ः १३९ :

वर्षा १-३

पू. काकाजी,

सविनय प्रणाम ।

माई कमलतपन की इच्छा अभी साबरमती बाने की नहीं है। संबंध में उसने एक खुलातेबार पत्र आपको कल दिया या, सी पहुंबा है पू. सावासाहेब का एक पत्र साथ में भेज रहा हूं, जिससे उनके र आपको जानकारी हो जायगी। पू. बिनोबाजी में कहा था कि कि विजा काम क्ला नहीं रह सकता। यदि काम रुका रह आप तो के पिछने की आसा बृधा है। इसलिए जिसे जहां रहने की जरूरत मालू: बहु सहां रह सकता है।

· जिलेकाकी अभी सिंदी के झाड़ काटने का सत्यापह करते के

में विचार कर रहे हैं।

आपका बालक राषाकृष्ण बज

: १४0 :

वर्धाः १२-३-

पू. वाकाजी,

सविनय पांवाधोक ।

ता. १० को यहा सरदार बल्कममाई की बगाई देने के निर्मा हान के देश के समा हूं भी। पू. बाबाबाहब समापति भी दू. दिनोबा कता थे। मत्यापत के लिए ये आपत कैयार हो उपके नाम देने के समा में जाहिह किया कि वे अपने नाम बिनोबानी को दें। पू. बिनोबा बब जंगल से अपनी काटने का सरायाह करने की मीच रहे हैं। मिसी करोज़ से तो भाजगुनार आदि से बिगोय सबय आता है, स्मिल्प को य देके से नहीं दिये गए हो, ऐसी जगह सरायाह करने का दराया है।

थापदा दान

: १४१ :

राधाङ्कण कर कार्याः, ४-१०-

वि. राधाकृत्य,

ź١

पत्र तुम्हारा ता. २-१० का देशे से मिला, आसा है ता. १३ को प्र रकों से मिलना हो की सा। भी बसेत्री प्रायः शैक होग्ये, बातकर म हो दहा है। भी पद्मावती का दूरा सतीत होग्या होगा, नहीं तो को व पिता के हवाले ही एक बार तो करना होगा। भीका को लो का

व विनोबा से बाबासाहब की बाउँ बरचा देना। हरियाजनी को को अन अरदी जाना ही होगा। बहां की विक्सेबाधे (बुनाव की केवर) कहा है, उसे दूस बरना पढ़ेंसा। की कोबे को आसम की दूस मिलटा ही हो

श्री एन्डूज व जोन्स से आज में मिल लिया था, कल फिर मिल लूंगा । १४२ साम का पत्र भेत्र रहा हूं। तुम पढ़कर उसका पत्र मेरे नाम क वास व मेरा पत्र उसे दे देना। इसकी दवा-मानी की व्यवस्था पू की सलाह से ठीक हो सके तो जरूर करने का समाल रखना चां उसे हिम्मत देना और जाजूसाहब की सलाह से व्यवस्था कर केन

: १४२ :

: १४३ :

वध

स्विनय पांवाघोक । आप सब लोग अच्छी तरह पहुंच र काकासाहब को कल शेमहर तक तो ठीक रहा। पीछे ११ ११ तक ८ दस्त लगे । बहुत कमजोरी आगई है । दंपतर उन्हें ताबत के लिए अंडे कॉ रस दिया जाय । वह लेना नर्ह मुबह दफ्तरी ने साफ कह दिया है कि काकासाहब की श होगई है कि वह अंडे का रस लेगा न चाहते हों तो वह सकता। पू जाजूजी यह बात कहने पू बापूजी के पास साहव अंडे लेना मंजूर नहीं करेंगे, यह साफ है। अतः बदलना पड़ेगा, ऐसी साफ बात है। पू. बापूजी की क उसपर निभंर हैं।

सविनय पांवाघोक ।  निकल गई है और साम की अपेसा अच्छे भी मालूम देते हैं। समे कि उस्मीद होगई है कि सायद बच जाते। पू. बायूनी को सबस लगते। वे पैस्ल हो रात को चले आये थे। नाना का हाटे पहले से ही कमजोर। सो कव फेल हो आय, हसका बर बना रहता है। लीवर नाम ना करता। खूकोब के एंजेक्सनों के जोर पर प्रक्ति बना रसी है। देसा जा दिन की निकल्या है।

आपका बालक

: 177 :

रायाप्ट्रण बजा वर्षा. १२-८-३

पू. वावाजी.

सविनय पात्राधोक। आपनी २ चिट्टिया कर ही मिछी। तार भी मिछ थी माना आठक के देहासमान का तार कण दोपहर में आपनी दिया है वह मिछा होगा। माना की भीमारी ता. ९ के बाद एक-मी बरागी हो। भीद कण देशहर की देश। येवे उनका देहाना होग्या। उनकी मानाओं

काफी हिम्मत बनाई । सुद रोने के बजाय अन्य रोनेवालों की सान्त्व देने का काम किया ।

नक सरदारसाहर मुन्दर्य गये। जाने समय मुमसे पूछा कि यहरें आ दिया नांचेस नेमेदी भी बैटन नुमाई जान के स्वस्त्या हो मानती है न मेंने नहर कि स्वस्तात के दिन है मारा स्वस्ता न पतान मून न निज्ञ होता सर्व भी नाची हो जायगा। अच्छा हो, नहीं दूसरी जरह स्वस्त्या हो जा जहींने नहां कि दूसरी जरह तो नहीं होनारी जरह स्वस्त्या हो जा न ? चनना मुनीता देखता होगा। यब तो दिन्हों से निनदक जायन स्वस्त्या होने भी ही दिन्तर है । इस कैने नहां हो जार होता हो? स्व

ना तय न रंगे तब तो निसी तरह स्वतस्या हो ही आयरी। बादी व सुविया विष्कुल नहीं हैं। बारत

रायाज्ञाच बज

पत्र-ध्यवहार १४२

श्री एन्ड्रूज व जोन्स से आज में मिल लिया या, कल फिर मिल लूंग

साघ का पत्र भेज रहा हूं। तुम पड़कर उसका पत्र भेरे नाम पास व मेरा पत्र उसे दे देना । इसकी दवा-मानी की व्यवस्था की सलाह से ठीक हो सके तो जरूर करने का खयाल रखना र उसे हिम्मत देना और जाजूसाहब की सठाह से व्यवस्था कर

: १४२ :



आपकी कलकते की ता. १०-८-३८ की चिट्ठी कल मिली। पूज जी तथा नर्मदा के बारे में समाचार रुखे सो बिल्कुल ठीक है। बिट्छे कर कई पुरानी बातें बाद आने से दिल भर आया। इतनी जबदेख <sub>हत्यांकत</sub> व उदारता तो भगवान न आपको ही दी है। अति परिचय से नुष्य में अवसा के भाव हो जाते हैं। संभीरतापूर्वक मीर आपके जीवन से स्मारी तुलना की जाम तो विच्यपनंत के सामने छोटी-सी टेकड़ी के समन

हमारे हाल हैं।

भेरे जीवन में जो अधिक से अधिक आतन्त्र की बात है वह आके परिवार में जन्म केने की । ईस्वर की मुखपर इतनी असीम हुआ है कि जिसकी कोई हद नहीं। भेरे समान भाष्यवान तो आप भी नहीं है। अपवान ने कुछ ऐसी बोटणी की है कि जवाबदारी और तकलीफ व गालियों आफे हिस्से और आराम, पत्यवाद व वहां का आशीर्वाद मेरे हिस्से । वाबीवी की भी आंच लगती है सो आपको और स्तेह मिलता है सो मुझे। ऐं अजब देवर की होला है। फिर भी अपका-मा माम्ब तो आपका है

यदि भगवान की कृपा हो और आपके जीवन में बृद्धि पर विस्ता बुछ कम होकर देखर पर अधिक हो जाय तो आपको उन्बतम गांति का अतुमव मिलने लग जाय । जिसने अपना सारा चीवन उसकी तेवा में जर्मन है। कर दिया, उत्तर वह प्रमु दली क्या नहीं क्रेया वया ? अवस्य करेगा। बान नहीं तो कल अवस्य करेगा। लेकिन अभी उसकी परीशा पूरी नहीं करु जबसे पत्र पढ़ा, तबसे आपका एक-मा स्मरण हो रहा है और हुई दिखती है ।

उसी कारण यह विट्ठी मुझसे लिखी गई।

आप यहां सा. २० भी आ ही जावेगे। नालवाड़ी में जो जमीन सरीदर्न है अमके लिए मुझे ता. १८ या १९ को बम्बई जाना पडेगा ऐसा दिखन है। उस जमीन के मालिक महंत बम्बई रहते है।

पू. भावासाहब भी तथीयत दिन-ब-दिन गुघरती जा रही है। मुर धुमते-फिरने लामब होने पर पूना की ओर हवा बदलने के लिए जाने क

सोचा जा रहा है। यहां सब प्रसन्न है।

मापना मान्तर. रापाइण्य बजा

#### : TYE :

सविनय पांवापोक । सरदारमाहब, कृपलानीबी, मिस हरिसन ।

वर्षाः १५-११-३

प्र वाकाजी.

भावनकोर केप्युटेशन के ९ आदमी, इनने लोग यहा टहरे हुए हैं । धी एन्ड्रज, बिइलाजी, जैराजानी, भाडगायकर, औप ने राजकुमार व अन वर्द मेहमान आनेवाछे हैं। औष वे राजकुमार आज आहेगे। उन्हें उप जवाहरलालजी में नगरे में टहराने ना सोचा है। वे नल या परकी व आवेगे । पीछे उस बमरे में बिक्ताओं को इत्सावेगे । वे टी टा. १० वं का रहे हैं । पं. जवाहररायकी वय का रहे हैं तथा विद्वार्थी का का रहे हैं, इसका कुछ पना नहीं । आप यहां कब आपेपे ? बरमा अच बं

मीटिय सा. १८ को होगी । पू. करदारमाहब आपी नदने मी दोनो सम यत्रे शाथ धरते पर ही भीवन बनना है। शिच के प्रीविद्यत अपनावश बल का रहे हैं। उनका प्रदेश राखित हाउन में विका है व उनके नि बार गुबलाओं भेजने को बह रावे हैं। शेह्मानी की युग कल गही है।

: {Ys:

45î, [5·]}

प. पापानी.

गदिनद पांबाधीर । साथ में भगतबी का पत्र है। दू बाूबी हैं} षा । पशुन्यत बरने में उननो नोई हवे नहीं हैं। सरहात्वत्व<sup>तह हैं</sup> यह तो गरीवो के फायदे की बात है। गुवरात में भी कराउं हैं। मन अनुमति आवे तो या आपके आने पर स्थानीय होतों को स्था<sup>क हो</sup> निर्णय किया जाय । सर्चा तो हेड्-दो हजार से भी अधिक होगा, ऐता हा हैं। बाकी बुछ टीक अन्दाज महीं संगता। मगतबी नो पार्टी नो 🕻 जाय तो उसमें भी काफी सर्चें की बात होगी।

आपना दर्ग राषाङ्गण वर

: १४८ :

मोरां सागर, २२-२-१

चि. राधाकृत्ल,

पुन्हारा १५-२ का पत्र व सामान की पेटी कुछ शाम को निहीं। रागरुष्ण का पत्र व फोटो भी मिले । मैं यहां खूब झांति से व समाही हों। काले ---हैं। याने मस्त हूं। मेरी चिन्ता नहीं करना। बाहर की बिंता की री गा रायाल राजता हूं। भरी चिन्ता नहीं करना। बाहर का विकास गा रायाल राजता हूं। श्री हरीभाऊजी व मित्रों को प्रणाम बन्दे। वीर् भागः रायाली करनी प्रायः समनी आ ही जाती है।

्रणाता है। यहाँ रामायण पढ़नेवाला कोई है तो नहीं, फिर भी तुन्<sup>राहा</sup> या देना । में के — २ भिजवा देना । भै ही पढ़ने का ध्यान रखुगा। मेरे पत्रों की आशी वहीं हैं भै तो जबतक हरेड़ क में तो जयतक स्टेट-भिजनर हूं, महीने में चार पत्र वर्षा जानहीं। िरा भेजना । कराने करा िरा भेजूगा। पहांसे मुम्हें खबर मिल जाया करेगी।

जमनालाल बजाब हा <sup>आईरी</sup>

<sup>.</sup> जयपुर स्टेट में केदी की हैसियत से ।

### : १४९ ;

मोरा सागर, ६-४-३

प्रिय राधाकृष्ण.

तुम्हारा ता. ३१-३ का पत्र कल साम की मिला । तुम्हारे जाते ने बाद सांगी तो बन्द होगई (अब बिल्कुल नही आती है), पाव का दर्द भे एक बार तो चला माना में फिर से बराबर पांच-छः माइल पूम आता हूं एक दिन तो आठ-मी माइल का चेवकर होराया था। ज्यादा पूमना होर है तब जोड़ में करा दर्दे हो जाया करता है। में बहां तैल-मालिश तो बराब

करता हूं। सीकर से भेजा हुआ तुम्हारा मत्रम लगाया करंगा। अभी तक भौजन तो एक बार ही करता हूं। दो-तीन रोज से दूस पूर्ण का (मोरावढ़ से) पानी पीने को मंगाता हूं। यह कुछ ठीक मालू

दिल्ली जा-आने होंगे । पू. बापूजी के स्वास्थ्य की योड़ी जिल्हा हो जार करती हू । तुमने उनके स्वास्थ्य के बारे में बुछ भी नहीं लिखा, न तुम अपना बर्तमान में रहने का पना लिखा । यह पत्र तो में जयपुर, सादी-महा

के पते से भेज रहा हूं। राजकोट का फैसटा

नई

५. अवर

पेपर आवेंगे उनमें पढ़ने को मिल जावे I बीच में तो पेपर बरावर वीलरे रोज आते में, अब फिर गड़बड़ी होगई हैं। तो भी आगे-पीछे आ ही जाते हैं ।

बापूजी का लेख तुमने भेजा वह भी देख लिया व अखबार में भी आय

विधायक कार्य तो असली जड़ (पाया) हमेशा की दृष्टि से हैं ही द्यांति का लाभ भी, तपस्या करना तो बड़ी बात हो जाती है, मनुष्य के जीव के लिए जबस्य उपयोगी हो सकता है, जगर वह उसका पूरा कायदा उ सके तो। मुझे कल झाम की प्रार्थना में पहली बार मुख-समाधान व शो का अनुभव हुआ। अगर इस प्रकार हर रोज समामान मिलने लग<sup>ड</sup> क्षो फिर क्या कहना ! तुम्हारा बिहार जाना तो होता दिखाई नहीं दे जाना हो जाता तो अच्छा ही था। वर्षा के पत्र तो राजी-सुन्नी के मेरे

फलों में मोरा से पनीता प्रायः आ जाया करता है । मुझे पसन्द भी भी आ जाया करते हैं। आजकल हरा साग भी एकाघ मिल जाता है। विट्ठल राजी है। वर्षा, पू. मा वगैरे को मेरे से मिलने के बाद पत्र दे ही दिया होगा। राजी-सुग्री लिख देना। जि. दामोदर तुम्हारे पात ही होगा। कोठारी कहांपर है 2 आठवें रोज राजी-बुधी को पत्र भेज दिया करो

जमनालाल का आ

पुनइव : श्री हरिभाऊजी तो बिहार जावेंगे ही, जाना भी प चि. अनसूया को लिख देना पत्र देवे, राजी-खुधी के। राजपूताना शिर के पत्र का जवाय दे देना।

ता. ३-४ को अखबार मिले थे, बाद में नहीं मिले। फिर गर्

ोगई। मरजी उनकी।

: १५०:

पूज्य काकाजी,

२४म करावना, सविनय पांतापोक । साम में शिवनारायकाडी आचार्य का पत्र भेज हैं। इनको क्या जवाब देना हैं ? साधारण तीर से ती काटेज की पढ़ाई <sup>†</sup> जिए छात्रवृत्ति नहीं देने की अपनी नीति हैं। बाकी इस बारे में कुछ सोचन

िए छात्रवृत्ति नहीं देने की अपनी नीति है। बाकी इस यारे में कुछ सोचन हो तो लिखिया। यार्ग का चिरंजीलाल्यी का पत्र वायस भेज रहा हूं। मालगुजां तो नहीं लेले वा तय ही है। उसका सवाल ही नहीं। अब तो पांच खेत है उर्ग्य से पहला बेत तो देना है ही। बाकी के चार बेत रहे, उनमें से क्या करन

है? यह सवाल है। पु. बायूजी से पूछा था कि मं. एक के खेत के अलाव उनकी नितनी जमीन चाहिए, इस बारे में उन्होंने कहा कि यह आपके तब करना है। उन्हें हुछ सास नहीं कहना है। क्योरियन्य केवल जनह का करावा जाय या इमारतांसहित

इसमें तो रिजट्टेशन के खर्च का ही खात सवाल है; बाकी तो इमारत सिंहन कराने में मतनेद की बात ही नहीं। पर फाल्यू सर्च क्यों ल्यार आप ? इमारतों की रकम का अलग जमा-तर्च बही-जातो में तो किया ? सकता है।

: १५१ :

वर्षा, ११-८-३

राधाकुर

पु. काकाजी.

सविनय पावायोक । आपके छूटने भी सवर परसों शाम को जमोशियेटे प्रेम द्वारा संबद्दे में मिली । मैंने कल्पना तो छूटने की कर ही रखी भी,इस तार को राह देखता ही या ।

पू. बापूजी से में कल मिला। आपकी इच्छा अभी जयपुर क्ट्ने क

है सो वहा। उन्होंने इंगे पगन्द विया और वहां कि में भी उसे जभी म नहीं बुलाइंगा। श्रीतन हा. सम्मा को एक बार दिसाने की जहरत है उन्हें अपपुर बूला रेना चाहिए। परीक्षा उनसे करवाकर बाद में जो र उचित हो सो करामा जाम । उत्तम कोई बात नहीं हु। परीता कर शपटर की बराबरी कोई नहीं कर सकते । दूसरी बात वह कि आप जेल में वे वहीं अब रहना पू बापूती को तथा सरदार को कतई नहीं हैं। बहा से तो तुरन्त सहर में आ ही जाना चाहिए। बार् कहना है कि जहाँ घेरों के कारण हम सोर मचाते ये वहीं छूटने पर उरा भी उचित नहीं है। ये तो अभी भी इतपर कुछ छितना बाह आपको यहाँ से तुरल दूसरी लगह जाने के लिए कहा है। मेंने कई कि वह विकारवाने की एरिया में है। विकारखाने के दुःखों की की दृष्टि से वहां रहना अच्छा है आदि। पर वह उनको ठीक न उन्होंने अंत में यह कहा कि जब शेर-बाघ आदि का मारने का

कहना है कि अभी तो गांव में नहीं रहना वाहिए। काम घहर तो दूर-दूर भागने से कैसे काम चलेगा? आदि। राध जयपुर शहर से कोई ४-५ मील के फासले पर क्ला

जाम तब भले ही वहां रह सकते हैं, पर बभी नहीं। सरवा

गया था। सोग परेशान ये और डर की जिंदगी गुजारते कानम के शिलाफ सावाज उठाने का प्रयस्न जमनालाल

में जमनालालजी को यंदी किया गया था। यह मकान जंगा से इसके चारों तरफ तथा ब्रासपास को बस्तियों में भी डोर थे। ये शेर आदिमयों य जानवरों को मार भी दें, त कानून या कि इनकी राज्यधिकारियों के झलावा और सकता था। इनको अधिकारियों के शिकार करने के लि

वर्घा. २४-१०-३५

# पत्र-ध्यवहार

: १५२ :

पू. वाकाजी,

सविनय प्रणाम ।

आप वर्किंग कमेटी पर आवोगे ऐसी कल्पना थी, पर तबीयत के कारण

मही आये सो ठीक ही रहा ।

नाशीकावास में अभी मासिक रु. ८५) की सहायता चालू की है

क्षादी का काम करना है। उसमें दस-संद्रह का नुक्सान लग सकता है सं

सद मिलाकर करीब मासिक रु. १००) वहां १० माह तक देने की बात है

सो इ. १०००) की कोप की चिट्ठी सही करने के लिए भेजी है। यह रक पहले सीवर भेजने में यह हेत् हैं कि खादी का काम शह करने, रुई, सामा

इत्यादि के काम में एकदम रुपया खर्च करना हो तो इसमें से खर्च किर

जा सके। अलग कैपिटल देने की जरूरत न रहे।

: १५३ :

प. भावाजी.

सविनय पाताधीक ।

पवनार में अपने बंगले व मदिर के बीच में जो एक जमीन का ट्रव था वह प्राम-मेवा-मंडल में खरीद लिया है। उस जगह पू. विनोबाजी

व मुख विद्यार्थियों के लिए मकानात बनाने का विचार था, जिसमें बंग सारी भी होत्राय व पू. विनोवाजी पाम भी रहें। पर सत्यायह चलना

तवतक ग्राम-सेया-मंडल की और से वहां कोई मदान अभी बनाने की

आपका बाल राधाकरण

वर्षाः २-८-१

विनोबाजी ने इजाजन नहीं दी । वहां अपने बंगले के पाम आपके [ अनुसार जगह बनाने का प्लॉन श्री गुलाडीजी से छेकर आपको एस्टॉमे: साय भेत्र दूरा । गुलाटीत्री को सेवाघाम से मुकाना होगा, इससे इस व

आपना यहां टीन जम गया, यह सुनी की बात है। बाकी घोड़ा विजन्म होगा । कहों ठीक नहीं जमता ? और आपके लिए प्रेम की भी वहीं का

शेवाचाम की सब जमीनें घाम-सेवा-मंडल के नाम रजिस्टर जबकि आपमें ही यह गन है।

हैं। सेवाप्राम आद्यम का प्रवत्य पू. बापूजी के समझ और आगे का रहेगा, रस बारे में पू. बापूरी ने जो पत्र ग्राम-शेवा-मंदल व उसरी नकल आपकी जानकारी के लिए इसके साथ भेजता है। मंडल ने अपनी ता. ११-७-४१ की बैठक में इस पत्र का ठराव

कार भी कर लिया है।

: १५४ : नालवाः

राधाः

पू. काकाजी, सविनय प्रणाम ।

मैं आज सुबह पू. विनोबाजी से मिलकर आया । ता क्षे उन्हें ज्वर आ रहा है। आज नी दिन में पहली बार नामे टेम्परेचर, हुआ है। इंफ्ल्युएंजा व मलेरिया मिलकर यह डावटरों का मत है। वह काफी कमजोर होगमें हैं। जेल वमरे में ही मुलाकात हुई थी। साथ में मोघेजी व सागः दिनों में दबाई कुछ नहीं ली। जेलर का तो दबाई के लि

मुपरिटेडेंट का विशेष जोर नहीं था। इसलिए वे दवा को गुरू से ही थी। अब कम है। गला खराब हो रहा है। से भाई है। बजन इन दिनों में बड़ा नहीं। अब तबीयत गुषार भाई रामकृष्ण से भी मिला या। वह बहुत प्रसंस्र है

राघाकथ्य बज

पास ही रहता है। वियाणीजी, भारूवाजी, गोपालरावमाई आदि स

प्रसप्त है। आपका बालक

: १५५ :

सीकर, ७-११-

पू. कारानी, सर्वित्वय पांचापोक । दिल्ली में गाडोदियाओं को गो-सेवा-संघ विपात दिखाया । शदस्य पत्रक दिया । उनको अभी निषम छेने की तैय मही है। भाई परमेदक्शेप्रसादओं से मिछा । उनके माई-भाई का अलग का पल दहा है। अलग होने पर हिस्से में कौर-सी हुकान आती है, य

क्षमी नहीं पह सबते । क्षमी दवाइयों का जो काम है उसे ये जाजू रर चारते हैं । पिताओं की इसाबत क्षमी नहीं को है । उसकी इसाबत नहीं तो में नहीं आ सकेंगे । उसकी क्षमी के विचार भी इसने अनुकूत नहीं ऐसी स्थिति में उसका में ने स्था सकना बहुत ही किटन दिखता एक ही बात काने के पक्ष में हैं, और यह यह कि इसकी यह की इस्कार भी भर किना दिवस का जान प्राप्त किया, उसमें कुछ मार्थ करने की है । है

रनने भरोते बैठने में बोर्ड सार नहीं दिसता है। दिख्य हाउन में पू. रामेदबरजी, यनस्यामदामनी, लक्ष्मीनिवा सीगोपालजी नेवस्या मिले थे। पनस्यामदामती ने गाय के बरल दिवे बगड़े का राजेनाल न करने के नियस-यालन को अपनी आपमें प्रकट

> आपका स राषाकृष्ण व

: १५६ :

मोबद ११-१

पू. बाबादी,

राविनव पात्राधीत । यत्र आपता नाः ६ ता पूः वाचीजी के न बात साम वो मिला । आप गोपुरी पहने आ गये होते ।

श्री शास्त्रीजी आदि मित्रों को गो-शेवा-संघ का विघान दिखा दिखा **૧**૫૪ है। अभी क्सीको भी समाग्रद बनाने का आग्रह नहीं कर रहा हूं। वहां जहां का दौरा होगा, वहां-वहां की गोसालाएं देख लेने का सोव रखा है। भी की योजना की दृष्टि से भी विचार चालू हैं। तोरायाटी व बलवर की

तरफ किसीको क्षेत्र की जांच के लिए भेजने का इरादा है। मुरलीयर नाम का एक बाह्मण का लड़का, जो बरखानांव में कान करता या तया सत्याग्रह के समय मेरे पास भी काम किया था, उसकी इच्छा गोसेवा के काम में आने की है। चरखा-सपवाले खादी के काम में उसे रोने का सीच रहे थे। भेरी दृद्धि से यह लड़का अपने काम आ जावेगा। अभी तो इसे १५ इ. मासिक देना होगा, शिक्षण समय तह। उसके बार योग्यतानुसार वेतन दिया जा सकेगा । इसे यहा भी की योजना का काम रे का, नहीं तो वर्षों साथ के आने का, सोवा है। प्रथम तो उसे सेवा-वार्ष वं

शिक्षा देनी होगी। उसके बाद काम का देखा जावेगा।

सीकर-सम्मेलन व प्रदर्शनी का काम ठीक तरह से हो गया है। लो को काफी संतोप रहा । उपस्थिति भी उम्मीद से अधिक ही रही । हिं की सभा में करोब हजार-पन्द्रहर्सी की व सम्मेलन में सीन-वार हजार ज्यस्मित थी। प्रदर्शनी में ३ दिन में एक हजार की खादी विकी।पुरीहिन जी भी कल प्रदर्शनी में आये थे। एक रोज मेरे साथ मुकुन्दगढ़ चलने की बात उनसे हुई है।

राघाकृष्ण बजाज

. १५७ :

सीकर, २३-११-४१

सुवितम पात्रामोक । सेवाप्राम का शिक्षण वर्ग १ दिगम्बर मे गुड होता सी टीक । मही से एक-दो अच्छे वार्यवर्ती मिळ गक सो देन रहा हैं। पूज्य काकाजी. ्र मुरलीपर को साथ देता आउंगा। वर्षा की गो-रसग की गवर माई रिगर- दासजी द्वारा सब मिली। दौना में रामकरणजी व एक कार्यकर्ती है। उन

इच्छा इम बार्च में हैं, ऐगा पना छना है। मो उन्हें मीकर बुनाने बा में है। उनके बारे में श्री रामेरवरजो आदि बा मन अच्छा है। मेरा भी व बा मोडा परिचय है।

पू बाहूनी का व्यास्तान सावन के वाग था। उन्होंने बंग की ! बताने हैं। शायर कुदर के वाग भी हो। श्री दुरोटिन्त्री मुहुन्यपद गर्हे सके। उनको उस रोज काम था। उन्होंने दिगस्दर के बंग के रूपमग बार जाना मंजूर तो किया है। मैं बभी दुवारा गरी। मिल सका। मिल

वता क्षेत्रा । स्वृह ठाकुरमाहब के पाग हो आउंगा ।

अनस्यकों में दो रोज रहा । वहा का बाम गृब बढ़ रहा है।
क्रतिबम होगई है। और भी बढ़ने का सवाल हो रहा है। परीशाएं।
बनाने की सारबीजी की बहुत अभिकाया है। महिला-मक्क में जी प

बनाने की सारधीती की बहुत अभिकाया है। महिला-महल में जी प समिति बनाई है उसमें इनका एक पूरा समय काम करनेवाला : के लें, तो उस बाम की निति पिल सकती है। थी मायुरजी व रप् इन दोनों में से एक को वे दे सकते, ऐसी बात हुई है। उनका सची व

समिति को उटाना पड़ेगा। इस बारे में सास्त्रीजी और भी विचार लिसेंगे। योजिन्दानृ से सरसा-संघ ना हेड आफिन रीमस ले आने की मुस आ रही है। कई दृष्टि से रीमस केन्द्रीय स्वान है व सुविधाजनक भी

भारता है। वस वृष्ट के रामक वन्त्राय स्थान है व सुवधाजनके भी रोगस में दो बानों वा साम विचार करना होगा। उसमें से जकतत जयपुर के अंगर्न की हो जाने से प्रदम हरू होगया। अब एक विचात र जयपुर साम में हैंड आधिम उसना अच्छा या सीनर जैसे ठिक यदि पीनर जैसे टिकाने में बाम का बेस्ट रखने में स्थाप सामित

यदि गीकर जैते टिशाने में नाम का केन्द्र रहने में खान आपत्ति न किर रीगा का विचार अधिक गंभीरतापूर्वक किया जा सकता है। जंक्यन रदेशन, पेखावाटी ना द्वार, पानी की बहुनापन, छड़केन्छ्य निसा को मुलिया आदि कई अनुकृत बात है। को आप इस बारे निरिचत राय सीघ्र ही तिस भेजिये । हम सबप्रसन्न हैं। आपकी कमबोरी त्म हो रही होगी।

व्यापका बालक, राघाकृष्ण दवाव

: १५८ : वर्षा, २०-११-४१

श्री मंगलसिंहजी सुड़ टाकुर गो-सेवा-संघ के सदस्य हो गये, जानकर प्रिय राधाकिसन, सुद्दी हुई। वह एक बार इघर आ जावें तो उन्हें भी समाघान मिटेगा व मृत भी खुर्गी होगी। तुम उनको लिखना। गी-सेवा-संघ का कार्य अब जम जाने की आसा बढ़ती जा रही है ।

आदिमयों का भी जोड़-तोड़ दैठ जाता दिसता है। पत्र-व्यवहार ठीक चल रहा है। विघान बम्बई से सोमवार को आ जायगा। मंगल को र्रबड़ी करवाने भेज दिया जायगा । रजिस्ट्रार को पुछवा लिया है । योड़ा मामूळी फेर-फार करना होगा, सो कर दिया जायगा। इस सर्वोदय के अंक में विषात, उद्देश व बापू का भाषण का सारांश छप जानेवाला है।

बकरी लाने व घी को व्यवस्था की जरूरत नहीं । यहां संतोदकार व्यवस्या होगई है, बापू के लिए। विमनलालमाई ने लिख मेना है।

बाज हमारी झोपड़ी (महल) का नांगल (गृह-प्रवेश) हुआ। बीमने बाले तीन में । रसोई बनानेवाले व परोसनेवाले सात जने में । आनन्द रहा चि. अनुमद्ग, बालक राजी हैं। सरदारकल, और बापूजी ता. ९-१२को ए महीने के लिए बारडोली जायंगे। जमनालाल के आशीर्व

: १५९ : सीकर, ४-१२-४

पू. वावाजी, सविनय पांवाधोक । कुछ थी शास्त्रीजी, देशगांडेजी, रामेस्वरजी आये थे। पू. हरिमाऊ बालहुन्नारी सेमाबादी के बोरे से मही आ ही गर्ने ये से 1 पू. हरिमाजनी हरमादा में बैटनर वार्मवर्गाओं की विद्या का बाम कर सकें दो अच्छा है 1 यह विचार मकते एवं दिन्ह में पानद दिया है। क्षोक-मस्पिद के बाम की बात भी मानदे थी। पर हम सब लोग हम बात पर पूरे एवसन है कि हरिमाजनी बांग्वराम्य बह पूमते साथक मही है। उन्हें एक बसह बैटने वा बाम ही दिया अच्छा साहिए। वे ता द कोटी वर्षा काही रहे हैं। इस बारे में भी देखारियी में आपने एए पर दिस्स है। वह भी हमके साथ है।

क्षा के कालानाय के दूरे कार्य-विरोधान का एक पत्र पू. जानुजी को की लिल पहा हुंक दाको देलने से बादको बोड़े में सब कलाना आ बाक्षर :

पृ चाचीत्री वतः सहारानीत्री वे पास होजाई । साधारण बातचीत हुई।

> भारता बाउक, समाहरूम बनाज

**{ ६ •** :

्रमुण सिर्माद्यात्म, काग्री, गौर १२-५-१९८६ (२६-१-२०)

थी हें ए बरायामान ही बहाब, साथेन , मूर्याही हैं इ. कोस बेंग, बर्या (ग) था । ) साम संगद्द

नार १ वण्डे दिए देव ने वित्त होतर नृत्तृत विवर्धकालय में व्यानाद वृद्धि ने व्यानात हार गुर्व्यात्मालय के व्यानात नाहते के देण काराय व्यवस्थान को त्या दार्घी व्यान विवर्ध प्राप्त दिया वृद्धि विवरण वरण हुए।

अपने काम दिल्ली की कि बार को ने प्रतिस्थ की लिती

आने पर "श्रीमहात्मा गांधी अर्थशास्त्र गद्दी" को स्थिर करने पर विवास कर लिया जायगा।

गर्त चार वर्षों की रिपोर्ट से आपको विदित होगा कि इस कार्य में कितनी

सन्तोपजनक उन्नति हुई है तथा भविष्य में होने की आशाएं हैं।

भवडीप, रामदेव (मुस्याधिष्ठाता)

प्रयाग, २५-५-३९

MITTEL. रामनरेस विगारी

: १६१ :

प्रिय श्री जमनालालजी.

कांग्रेस सरकारें 'मुसलिम संतों के चरित्र' पुस्तक का प्रचार कर और

कांग्रेस भी उसके प्रचार में ध्यान दे तो हिन्दू-पुस्लिम-वैमनस्य को पुगवार शांत होने में बड़ी सहायता मिलेगी । इस पुस्तक की साधारण सस्ते कागन

पर छापकर इसका मुल्य भी एक स्पया किया जा सकता है। आप इमपर

अपनी सम्मति भेजें और अपने कांग्रेसी सहयोगियों को लिसकर उनका ध्यान आकपित करें तो लाभ हो सकता है। मैं स्वयं इनके प्रचार का इच्छूक हैं। पैसे की दृष्टि से नहीं, जनता के लाम की दृष्टि से । अन इसके दूसरे

: १६२ :

भाग के अनुवाद और प्रकाशन में अधिक-मे-अधिक परिश्रम में कर दूरा !

महाग. माप मुद्दी २ मं. १९८७ (२०-१-३१)

त्रय भी जमनात्रालंबी, आपदा पत्र मिति माप बढी ११ वा निया । पहनर नही प्रगन्नता ं यह तो पत्र या कि आपको दो वर्ष कारागार की सजा हुई है, किन्तु बन्तुल हो मालूम नहीं कि आपको किस जैल में रखा है अमवा किस में रला है। दक्षिण भारत-हिन्दी-प्रचार का कार्य तो ठीक चल रहा है तो आपनो मालुम ही होगा कि हरिहर शर्मा को एक साल के कार की सन्ना मिली घी, जिसमें अभी भी दी-तीन महीने बाकी ह । सत्यनारा काम बहुत अच्छी हरह देख रहे हैं और मेरे से जो हो सका है, मैं भी हु। प्रेस वा प्रक्रम अलग वर ही दिया था, उसपर भी सेवयूरिटी गई भी । हम लोगो ने १ मास तक प्रेस को बंद रखकर चेप्टा करके को केन्मल कराकर फिर प्रेस चालुकर दिया था, जोकि बराबः

नवा लेने का विचार है।

सादी-करवालय का कार्य हो। अल्छी तरह चल रहा है। जिल है उमको वे पूरा नहीं कर सकते, ऐसी हालत है । लेकिन कॉस : हालन कराव है, जिसके लिए जिएपर से भाई पी. ही, आसर आ

बार रहा है। एक माम बंद रखने में हमें हानि सो बहत ही हुई, बार्य रिटी देना तो हमारे लिए अग्रंभव ही था । प्रेस पुराना होगया है.

मैंने उनमें प्रदय कर लिया है। आशा है, यह काम भी अच्छी तरह : सभी मित्रो को आपको ओर से "वन्देमानरम्" कह दिया प्रसन्त है। आपको सदिनय बन्देमानरम् लिखने को कहा है।

तो पहले की तरह ही कार्य कर रहे हैं, कोई भी पर्ववाली बा यदि भौतिवास आवंगरजी इस समय यहां वार्यभार की ले लें

बभी भी पीछे नहीं रहना। मैं पहेरवाश काम ही कर रहा हूं, बल्कि व्यासार की

बर दिया है। एवं बनरल स्वदेशी कि. नाम की कंपनी सीर्ट स्वदेशी क्यहें का व्यासार करता हूं । सादी का भी कीन-वाली

रिया है। बार्य क्रफरी काल कर रूप है। ....

१६० पत्र-व्यवहार

मिलने की आशा है, किन्तु मैं तो आधिक कठिनाइयों के कारण इसकी विशेष उन्नति नहीं कर सकता हूं। मेरा विचार दूसरे कामों को छोड़कर इसी कार्य को करने का है। ईश्वर सहायता करेगा।

भाई महादेवलाल सराफ का पत्र पहले तो आता था, अब नहीं साता है। कारण मालूम नहीं।

बन्देमातरम् ।

: १६३ :

त्रिय महोदय,

है, उसके लिए सभा आपकी अत्यन्त अनुप्रहीत है। अपने गत १२ मार्च के

अधिवेशन में सभा ने आपको अपना मान्य सभासद स्वीकार किया है। आपसे सविनय निवेदन हैं कि सभा से इस सम्मान को कृपापूर्वक स्वीकार करें ।

नागरी प्रचारिणी सभा बनारस, मौर १६, १९९४

30-3-36

व्यापका, रामनाय

आपने राष्ट्र-मापा-प्रचार-कार्य के निमित्त जो सराहनीय उद्योग किया

आपना, रामनारायण मिथ

(सभापति)

: 158:

जुह, १०-४-३८ प्रिय थी रामनारायणजी. आपने अपने ३०-३ के पत्र में लिला है कि आपने मुझे मान्य सदस्य

है। आप उसरो क्या अपेक्षाएं रखते हैं। नागरी प्रचारिणी समा का विधा और नियमावटी भेज दीजियेना, ताकि मुसे इस विषय में अधिक सीच में सुविधा हो।

अमनालाल बजाज के बन्देगात**र** 

: १६५ :

मई दिल्ली, **१०-१-३** 

पूज्य भाई जमनालालजी,

सप्रेम नमस्ते । बापूजी के स्वास्थ्य-समाचार पत्रों में पढ़कर म स्थानूल रहता है। समय हो तो लिख भेजें कि अब वह कैसे हैं ?

जनवरी में मैं ठवकरवापा के साथ पंजाब का दौरा करनेवाली थी हरिजनकार्य के लिए रुपये जमा करने थे, लेकिन अय बापा ने अप-विचार घटन दिया और गुजरात का दौरा करने घले गये। अभी मैं यह हूँ। कुछ दिन के लिए लाहोर खाउंगी। फिर आसा है कि मार्च महीने

दौरा आरम्भ कर सक्ती।

तिस कमला के बारे में मैंने लिखा था, बहु धापद मैट्टिक पास है
अंग्रेजों कच्छी जानती है। उसका पति पंजाब में बक्केल था। उसके पा कुछ जायदाद और स्पता है। देश के नाम में तहानुमूति रखती है। सक्क अंग्रेस मेहनती रमी है। आप उससे अन्य पन-प्यवहार करें। मेरा विचा है कि वह आपके साथम के लिख कादय जन-प्यवहार करें। मेरा विचा है कि वह आपके साथम के लिख कादय जनामी सिंग्र होगी।

यह जापक आध्यम का १८५ ज बापूजी की सबर अवस्य हैं।

भारती, रामेरवरी नेहा

: 144 :

बालोर (जोपपुर राज्य) ४-२-४**२** 

श्री प्रिय भाई जमनाटाटवी.

छप्रेम नमस्ते । बापका निमंत्रण मिटा या । हीचलावर्जा चारकी

भी आपके पत्र की नकल मुझे भेज दी थी। परन्तु उस समय तो देत अन विल्कुल असम्भव था। जयपुर, जोधपुर और उदमपुर के राज्यों में द्रशः का ठहराव हो चुका था । पिछले मास की २२ तारीस से में प्रवास के रिर निकली हूं और ता. १७-१८ फरवरी तक अभी इन्ही प्रदेशों में हरिकर-गव से फिरते रहना है। इसलिए आशा करती हूं कि आप मेरी अनुस्तिकी से क्षमा करेंगे। सिवा इसके गो-सेवा का काम तो मेरेलिए बिल्कुल नरा है। उसके संबंध में तो में बुछ जानती नहीं। जिस क्षेत्र में में पड़ी हैं, उनी बै पूरा काम हो जावे तो बहुत है। नया काम में क्या ले सकूनी !

इस बार मार्च के महीने में हरिजन-सेवक-संघ की वार्षिक <sup>हेड़ह</sup> वर्ष में होनो निस्पित हुई है । उस समय वहां आने पर आपसे मिल्ला होती

आसा है, आप सकुदाल होंगे। जानकीयहन को व हार्नियों है तव जवानी बातचीत भी कर होंगे।

ययायोग्य---

आपनी बहुन रामेरवरी के

: १६७ :

मुसावल, १२-१-

बेवा में श्री सेटजी,

पहले ही 'नवजीवन' पड़ा, मन पर बहुन असर हुआ। आरडी नार के फलस्वरूप ही आपको ऐगी विभिको क्यूल होनेवाले सापी, दामाँ क पत्नी और आपके सद वा मनीविष्ठत तथा पूज्य बाजूनी की मदद निजी भीर विसके भाष्य में यह है मला ! परमेश्वर में मेरी हार्दिक मत्त का यह इमगर में आप अन्याजा लगावर समा सबते हैं। अजी नह विग शानि का निरिक्त कर से नय नहीं हुआ। देखें भगवान क्या करते हैं। 2141

वामुरेव द्रा

<sup>।</sup> महाडी से सर्वाहत ।

: 856 :

सत्याग्रहाश्रम, वर्धा, १६-६-२८

थी जमनालालजी.

सावरमती-आप्रम में ब्रह्मवर्ष के संबंध में जो नियम बने हैं उस विषय में यहां भी सहन भाव से चर्चा होतो रहती है। यहां भी वही नियम रहें, ऐसा सहन ही लगता है तथा संस्था के ब ब्यक्ति के तेज की रक्षा भी उसी-में हैं, यह स्पन्ट है। नियम बनाने से कुछ लोग जायने, यह भी दिखाई देता है। तथापि नियमों का गालन करने में ही कल्याण होनेवाला है, इसलिए नियम होना हो चाहिए, ऐसा लगता है। आपका भी विचार जानने की स्का है। सामकी राय जानने में आपकी स्थिति कटिन हो जाती है। पर

विद्यालय को दृष्टि से आपके विचार जानना आवश्यक भी है । आपका स्वास्थ्य अब कैसा है ? यहां कब आने का दरादा है ? १ विनोवा के प्रणाम

: १६९ :

भिवापुर, १८-१-३२

थी जानकीबाई.

में कल अचानक ही यहा आया। मेरा कार्यक्रम जल्दी ही तय हो तो फिर यहां आना ही चाहिए न।

बीच में रामदेव से मिलने के लिए और यहाबंत के नतीजे के लिए योड़ा टहर गया था।

मदालता के शिराण की जित्ता न करें । उस संबंध में मैंने योजना बनाई है । बालकोबा उदका वर्ष केंद्रे और यमासंभव बोही देर सितार भी विकासमें। संस्कृत भी चालू है हो। कत्यासाला में उसका रहना हो उजित है, यह मेरी निविचत राम है।

भी यहां वित्तने दिन रहूं यह पता नही। बाकी वहां व्यवस्था तो रखी है। वहां से डाक, चिटिटमां, प्रूफ (गीताई के) आदि लेकर बुंदर यहा रोज

<sup>ै</sup> विनोबाजी के सब पत्र भराठी से अनुदित है।

शाम को आवेगा और सुबह मेरी डाक आदि टेकर जावेगा। बाटकों की इस सेवा के लिए मैं उनको बदले में बया दूं ?

इस तरह से मेरे साथ रोज का संबंध रखा जा सकता है। मेरी इल्ला हैं कि मेरे द्वारा आप लोगों की सेवा आपकी शर्तों के मुताबिक ही हो।

कमलनयन, ओम्, रामकृष्ण की ओर आप ध्यान दे ही रही है। विनोबा के प्रया

: १७० :

भिवापूर, २४-८-१

आपकी और रामेस्वरजी की चिट्ठी मिली। जमनालालजी की श्री जानकीवाई. आज सुबह पत्र लिखा है । तार देने की जरूरत नहीं थी । तार में और '

में एक ही दिन का अंतर रहता। पत्र आज मेल से रवाना हो ही जाया इसके अलावा सुपरिटेंडेंट को भी में पत्र लिखनवाला हूं। इ

जमनालालजी को चिंता करने का मुझे कोई कारण नहीं दिलाई दे परमात्मा सारी चिंता कर रहा है और यह खुद भी वजन कमन हो, हैं, च्यान रखने ही वाले हैं। वजन १७० पींड तक कम हुआ है, उतमें की हर्ज नहीं । ५ पौंड और कम हुआ । उसकी भी मझे विरोष चितानहीं है जमनालालजी जान-यूझकर लापरवाही नहीं करेंगे। विनोवा के प्र

१७१ : पवनार, १०-१

थी जानकीवाई.

यह चिट्ठी लानवाले सज्जन श्री मोगे हमारे साथ जेल में बे स्नानदेश में स्थियों का सम्मेलन कर रहे हैं। उसके लिए मदालसा जाने के लिए वह आये हैं। जमनालालको ने उनको वैशा मुप्ताया आपकी अभी तक की परिस्थिति में आप मदाल्सा को भैजसर्हेगी या यह आप देख लें और उन्हें वैसा मूचित करें। विनोवा के !

## : १७२ :

वर्षा, ९-१२-३२

श्री चमनालालजी.

मापके जन्म-दिन की बाद करके प्रात.काल की प्रार्थना के बाद यह

लिस रहा हूं। आज की मेरी प्रार्थना मानो धुलिया जेल में हुई। आपके स्वास्थ्य की म चिंता करना नहीं चाहता । मेरे बदले सब

ठरह भी चिंता करनेवाला सर्वत्र व्याप्त है।

कापकी बोर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मिली हुई सुचनाओ पर,

बपनी वृत्ति के अनुसार, यथासंभव अमल करता रहा हूं। लोगो के साथ पद्दुले से अधिक परिचय रखता हं। पत्र-व्यवहार थोड़ा-बहुत करता हूं

और हजामत भी नियमित बनाने की कोशिश करता हं। कमलनयन की पढ़ाई के प्रश्न की जवाबदारी उठाने की भेरी इच्छा हो होगी ही; रेंकिन बढ़ सौ पींड का बोझ उठाने की पवित आवेगी कि

नहीं, यह भगवान जानें । उसका सदभाव और मन की मुक्तता मुझे अच्छी रुगती है। विन्तु संयम की और विचार की कमी है।

मनोहरजी को प्रद्धाद और रामदास ये दोनो बच्चे अच्छे मिले हैं। पिछले जन्मों के किसी पुष्य से ही मनोहरजी वा पावन सग उन्हें मिला

है। श्री रामेरवरजी के श्रीराम की व्यवस्था जमा रहा है। पोतनीस के साय मेरा पत्र-व्यवहार चल रहा है।

मदालसा को भगवान ने अशक्तता दी है। लेकिन भगवान की यह देन भी कल्याणकारी बनाई जा सकती है, यदि एस प्रकार की दृष्टि हो। उस रुइकी में नियह अभी थोड़ा कम मालूम होता है। रेविन हरि-प्रेम है और हरि-प्रेम रखनेवाले के प्रति मुझे जो हार्दिकता लगती है, उसका बर्गन नहीं कर सकता। वर्धा में मैं जिस दिन रहु उस दिन सबेरे ७ से ८

तक का समय मैंने उसे दिया है। अभी तो मेरी त्रिय ज्ञानेत्वरी शुरू की ह । एउ वन्त ओम् और वस्सल भी आदी है ।

मेरा स्वास्थ्य सदा की भांति उत्तम है। आरोग्यवान और दर्बन ।

धीच में पवनार में प्रातःकाल नदी पर स्नान करने का प्रयोग किया। स्वल्पि दो दिन जरा जुकाम होगया था। उसकी बेमतलब जाहिरात होगई और आपका संदेश पत्ले पड़ा।

लिखने को कुछ खास नहीं था, फिर भी चार पंक्तियां लिखने भी इच्छा हुई तो लिख डाली है।

मणिमाई, पुरुषोत्तमभाई, माधवजी, गुळजारीळाळजी (वहां हों तो) भीरसाहब आदि छोगों को सप्रेम नमस्कार। चि. चौदस को आशीर्वार। विजोबों के प्रणम

: १७३ :

वर्घा, १८-११-३१

पूज्य विनोवाजी,

कल आते समय जि. कमला से मालूम हुआ कि. जि. मदाला में भी इच्छा कुछ रोज महां पहाड़ पर अपनी मां के साथ रहने की है। दें उसे पूछा तो उसने कहा जिनोयाजों भी इजाजत हासित नहीं की है। अगर बहु आना चाहे और आप भंजना चाहो तो उसे भी चिरंजीलात वर्षे जाते के साथ भिजवा सकते हैं। अमरावती से एक ही बार मुबह सात दर्वें छगभग चिकटदा के लिए मोटर छूटती हैं और बहां ११॥ के करीं मूं चती हैं। यहां की आबहवा ठीक मालूम देती हैं। मुझे तो एक ही साँव में ठीक-ठीक सांति व दिमाग में हलकापना मालूम देने छगा। महाज अगर आना चाहे तो बह सोमवार को यहां मूझें जावेगी तो ठीक रहेंग, ऐसी उसकी मां की इच्छा है।

जमनालाल बजाब हा प्रवाद

: 808 :

वर्षा, ८-८-१४

थी जमनालास्जी,

आप यहां से दारीर से मये हैं, फिर भी मन से यहां की विदार्ज <sup>हैं</sup> अभी पिरे हैं, ऐसा कल के, स्वामी के, पत्र से मालूम पढ़ता है। बन्याथम के बारे में निश्चित निर्धय अभी नहीं कर सबा हूं। होविन नै निर्धय होगा पर्य रुप ही होगा। सस्या ना ज्यानर करना हो य र भी करना करनी हो आय, मगर को सुन, नन्यागवारक औा सब होगा, नहीं करेंगे। हगिल्प हम विषय में आप पूर्ण रुप हैं जन रह गवेंग तो अच्छा होगा।

मस्या में ज्या दिस्तन पैदा हूँ कि उमे बिगेर दें, ऐसी मेरी ब्रीत नई समूत्री की तो बनई नहीं है। लेकिन जय करना ही घमें हो जान सो कि भग कर देने की भी बृत्ति रास्ती ही चाहिए। नहीं सो मेश करने कें ग होंने हुए जनोवा हो जायगी। सरवा हमने आर्मीक ने मूक्त नहीं कें जिसे हैन से पह की है, उस हैन के रक्षण के लिए जो करना चेने

ा, यह परेंगे।

हिषयों की जप्रति के बिना हिन्तुस्तात को मारी जपति करी हुँ हैं है जुप भी सार मट्टी हैं। यह मैं तिरिक्त कर में मातना हूं कि उपने इस्पत्त करना क्षतन्त्र अवस्था है हैं। भीडव्य में दिगयों की गंधा में हैं में गंग हो, ऐसी देवर की दूरधा भी हो मक्ती हैं। यूनिया जेन में हिं राग भी कि दिख्यों की संघा करने का मीटा यूना विज्वेसाता है ? हैं की राद मैं भी मार्ग भी। जो कुछ हो सो देवर में हैं किए से में तर कुछ हो में दूर की ह हो। देवर की दरशा मान तेने के लिए से मैं तर कुछ हो में कर किए हो। देवर की दरशा मान तेने के लिए से मैं तर कुछ हो में कर कुछ हो

आपना बार का पात अभी मिला । अपोता यह बारण गाँ। है है है विद्या क्यों ने पिर्ण दिया लियों को सरमा बारण बहित है। लेना बार में अधिन हुएम अभे बहरण हूं, दियों करों हर गाँ ने पारिने ? हैं है होंगी तो बहुतवम है कोई जानाई नाम महीन ही एक बोगों ? दर्गांत को की तेमा याने बहाबयें, यह नमें बारण में बाते मत में नाता है है हिएस कामान हो तो बिजारी ही बाते नामां बनावर भी बाते हैं

भक्त भीतवार्द एवं बार बृत्यान्त गर्द हुई भी । बार एवं बन्यान

नर्स से गलती होजाय तो गुस्सा नहीं आता, घरवालों से बखती होजाय तो गुस्सा आता है। यह विश्लेषण भी विचार करने जैसा है। हमारे पिताजी मुझे खुब मारते थे । एक दिन विचार करके उन्होंने आजीवन मारना छोड़ दिया। पहले दिन मुझे आरचये हुआ कि मार कैसे नहीं पढ़ी; क्योंकि मार जाना तो हमारी रोज की खराक थी। पर दूसरे दिन भी मार नहीं पड़ी; तब मैं समझा कि अब तरीका बदला है। और बही बात मी। वह मारते भी ये तो विचारपूर्वक और मारना छोड़ा भी तो विचारपूर्वक। अगर में बाहर के किसी आदमी की कहता कि वह मझे मारते ये तो कोई भी सच नहीं मानता, वयोंकि सारी दुनिया के साथ उनका व्यवहार प्रेम और दयालुता का होता था। मुझे वह मारते थे तो वह भी प्रेमपूर्वक और दयापूर्वक मारते थे, ऐसा ही मैं उस समय समझता भी था । लेकिन इतना समझते हुए भी मुझपर उस मार का अनुकुल असर नही होता था। मुझपर गुस्सा करने का उनको पूरा हक था, ऐसा मै आज मानता हूं और उस समय भी मानता था, लेकिन इस हक का उन्होंने इस्तेमाल न किया होता तो ज्यादा असर होता, ऐसा मुझे लगता है। यह जरूर मेरे विरुद्ध की बात थी कि मेरा स्वभाव लापरवाही और आग्रही था । और इसीलिए जो विचार मैंने हमारे पिताजी के बारे में प्रकट किया है उसे प्रकट करने का मझे वस्तुत: कोई भी अधिकार नहीं है।

यह सब लिखने का कोई सास उद्देश्य नहीं है, ट्रेन में बक्त पड़ा है, उसको काम में ले लिया, वस । अब यह समाप्त करके कातने लगूंगा।

तकरी कातने में मुझको ऐसी अनोशी स्पूर्ति और धांति मालूम होती है कि मेरे मानसिक शब्दकोश में माता, गीता, और तकरी ये तीन शब्द असारसः समानार्थक बन गये हैं। 'आई' (माने मां) इस शब्द में थेरे पर की सारी कमाई संचित हो आती हैं। 'गीता' शब्द में बेशें से लेकर 'छंठ-रस्परा तक' नितना अप्ययन किया वह सब आ जाता है। और 'तकरी

' बापू-जैसों की संगति का सार उतर आता है।

वर्घा, १७-११-

भी जमनाहास्त्रजी,

**ब**ल आपना अवारण स्मरण हो रहा था । 'अकार **क्टुने का कारण यह कि आपका ईश्वर पर विश्वास होने से स्मरण** 

आवर्यकता ही नहीं थी। इमलिए उसके बाद बुछ समय भजन में बिताप हालांकि आपना स्मरण हो रहा या तो भी चिता जरा भी नही थी।

जानकीवाई ने समण भक्ति टीक साधी, मेरे भाग्य में तो स निगंप भक्ति ही लिखी हुई है।

विनोबा के प्रज

: १७७ : वर्धा, २१-११-

थी जमनालालजी,

जन्म-दिन का पत्र मिला। आपके हायो से आजतक जितनी सेवा उससे नहीं अधिक सेवा भगवान को आपसे लेनी है, ऐसी मेरी श्रद्धा पिछले साल आपको जो सारीरिक यातनाएं भोगनी पड़ी उन्हें आगे की सेवा में पूर्व चिह्न समझता हूं। मगवान की दया अद्भुत है। उसका यथायं र किसे होगा ? किन्तु हमें उस झान की आवश्यकता भी नहीं है। श्रद्धा काफी है।

विनोबा के प्रप

अनंतपर १०-२-

: 206 :

थी जमनालालजी.

आपना पत्र मिला। श्री रामेश्वरजी को मैने शांत रहने के बारे में प

ही पत्र लिखा या। और आजकल तो प्रायः रोज ही खत जाता है। ता. १४ अथवा १५ को वर्धा पहुंचने की कल्पना है। पहांका स

निरीक्षण गोपालभाई की मूचना और निदर्शन के अनुसार कर रहा

को मोग्य प्रतीत हुई वे सूचनाएं दी हैं और दे रहा हूं । सब सूचनाओं का सार शंत में लिख रखनेवाला हूं। इस महीने के अंत तक बहुत करके वर्षा में ही रहना होगा। बीच में तालुका के एक दो केंद्रों में जाना होगा। मार्च के पहले सप्ताह में येवले की

मेरा कार्यत्रम आपने पूछा इसलिए लिखना चाहिए । बाकी मेरी ओर जाना होगा। इच्छा कहें या वासना कहें या विचार कहें तो वह मुझे दो ही बातें करने की

बेते हैं। एक भगवान का नाम लेना, दूसरे दिनभर कातना। इसके अलावा तीसरी प्रेरणा मुझे होती ही नहीं। पढ़ना, लिखना, चर्चा, व्यास्थान इत्यादि सबको कीमत मुझे अक्षरदाः शून्य प्रतीत होती है । नाम-स्मरण और कातना, इन दोनों का अर्थ मुझे मेरेलिए एक ही मालूम देता है। इसलिए मैं इन दोनों को मिलाकर १ समझता हूं। इस १ पर ० रक्खें तो १०,१०० इत्यादि होंगे। लेकिन १ की मददन हो तो सारे० (शून्य) बेकारही

१ क्री चिंता मैं करूं, ० की चिन्ता करने के लिए सारी दुनिया समर्प जायंगे । (काविल) है। इसलिए मेरा तित्य का कामकम आध्यम में दिनगर कातन स्रीर रात में चितन करना, इतना ही रहता है शोर यही आगे भी रहेगा ऐसा लगता है। इस विषय में आपको शायद मदालता से जानकारी मिलं

पिछले दिनों मैंने दोनों बक्त की प्रार्थना के दरम्यान मौन शुरू किय होगी । वह आश्रम तक ही लागू या, बाहर नहीं। आगे चलकर बाहर भी ला किया । वैसा ही इस कार्यक्रम का होगा, ऐसा भविष्य दिखाई देता ह । इ तरह से पहले मर्यादित नियम का 'प्रयोग' और बाद में झ्यापक तिय का 'योग' ऐसा मेरा भूकाव है। इसे घोरे-घीरे आगे बहाने का विचार है भीति अथवा बासिकत का तो पता ही नहीं है। उपरोक्त मुख्य कार्यत्रम के अविरोध से साध्य करने के लिए नि

कार्स करने हैं।

१. म. (महाराष्ट्रधर्म) साप्ताहिक के लेखों का चुनाव अधिकास कर लिया है। यह पूरा करके छापने के लिए देना।

२. महादेवभाई वागीता का भाषांतर ठीक करके देना।

 सानदेश (पूर्व और पश्चिम) में दिये गए व्याख्यान और उ **र्धाय-दीय में जो पर्धाएं हुईं उन्हें एकत्र करके प्रकाशित किया जाय, ऐ** गाने गृह जी की इच्छा है। उगकी मैंने सम्मति दी है। इस समय प्रवास वह गाय में ही थे। उनका लेखन पूरा हो जाने पर वह वर्षा आकर

पदकर गुनावेंगे । उसमें दूरस्ती धरौरे कर देना । भीता के प्रवचन च्यानपूर्वक बारीकी से जांचना । यह अंतिम क्

जरा पूर्गत से होगा। पहला सात दिन में होगा। दूसरा एक महीना लेगा। सीसरा ब करके तीन सप्ताह में होने जैसा है। चौथे की जस्दी नहीं की जा सकेगी

साय में सत्यदेवजी का दिया हुआ शूंगार-प्रकरण नत्थी किया है।

संबंध में आप जो कर सकें वह करें। मदालसा का पत्र सामान्य वर्णनारमक है।

मरा स्वास्थ्य आश्रम में और बाहर समान ही रहता है। सतत उत्स पूर्वक काम होता रहता है, यह स्वास्थ्य की महरवानी है। नींद जाड़े

खुले में ही। हकड़ी के हट्डे के समान सोता है और चैतन्य की तरह क करने की इच्छा रखता है।

भापका सदा स्मरण होता है। आपके स्वास्थ्य की ओर ध्यान जाता रुकिन बापू एक-सी चिता करते हैं, इसलिए मैं भीच में पूछताछ क

दसल मही देना चाहता। जानकीवाई की प्रणाम । विनोधा के प्रथ

: १७९ :

वर्षा. २८-२-

थी जमनालालजी.

यह मैं सायंकालीन प्रायंना के बाद लिख रहा हूं। कल मुबह था

१७४ पत्र-ध्यवहार

भाग बातचीत हो जाने के बाद आपटे गुरूजी का पत्र मिला। उसमें पूछा या कि मैं कब आऊंगा । बास्तव में मार्च का पहला सप्ताह उन्हें देने का तम हुआ था। उसके अनुसार उनके पत्र में कार्यक्रम लिखकर आयेगा। मैं इसीकी राह देख रहा था, लेकिन अभी कार्यक्रम तय होना बाकी है। इस कारण उन्हें यह सूचित किया है कि अप्रैल के दूसरे सप्ताह में बालुभाई की ओर से सीधे उघर जायंगे। मार्च के पहले सप्ताह में बाने का तय हुआ था, लेकिन उस समय यह खयाल नहीं था कि अप्रैल में मुझे खान-बेश में जाना पड़ेगा। खानदेश की बात बाद में निकली। नहीं तो येवल और खानदेश दोनों का एक साथ ही तय हो सकता था। क्योंकि उसमें द्रव्य की और मेरे समय की, जिसे में त्रिभुवन से अधिक मूल्यवान समझता हं, बचत होना सहज था। लेकिन अब यह ठीक होगया। आपकी सूचनानुसार तारीख १० से १५ यहां रहूंगा, ऐसा समक्षना चाहिए । तब-तक सालका के केन्द्रों में घम आऊंगा। इस तरह आपके कहे मुताबिक यद्यपि मैं यहां रहूंगा; फिर भी मेरी प्रार्थना यही रहेगी कि भगवान करें मुझे किसी सभा में भाग न लेना पड़ें। सभा में कहने या सुझाने जैसा मेरे पास प्रायः कुछ नहीं है, न बृत्ति हैं। सभा का उपयोग बहुत ही कम होता है। सभा में बहुत करके में सून्य-भनस्क होकर बैठा रहता है। कभी-कभी तो गीता के या वेद के या सी तरह के एकाथ वचन का या विचार का चितन करता रहता हूं। भा में सारा ढंग निरुपयोगी ही होता है सो बात नहीं है। उसमें प्रशिक्षण ी बहुत-सा मिलने जैसा होता है, लेकिन मेरे हायों कौन-सी सेवा हो केगी, इसकी मुझे ठीक कल्पना है और उस सेवा में मेरी धन्ति-बुद्धि के नुसार अक्षरराः चौबीस घंटे व्यतीत हों, इसके अतिरिक्त और कोई दिचार । मुझे नहीं सूझता । इसलिए सभाओं में मुझे केवल संकोचवय ही समय खाना पडता है।

यह सब लिखने में समय जा ही रहा है। लेकिन हमारी आउनी हिन्द त 'त्राऊ माऊ शेजारी आणि अट नाहों संसारी' यानी 'नाई-नाई पान- पास मिलने की जग में नहीं आस' ऐसी हालत होगई है। इसलि लिखना पहला है।

भेरी दिनचर्या वा सक्षिप्त सार यहां आपकी जानकारी के लिए लिखा ₹--

धमना २ घटे

इसमें मुलाकातें, चर्चा आदि हो सनती है देहकृत्य १ घटे

१२ प निदा ७ घटे त्तरीरथम ६॥ पटे

द्वन्ती ॥ घटा 6 4 प्रार्थना १ घटा

केसन-दाचन १॥ पंटा **पत्र-स्पवहार १॥ पटा** 

ध्यान-चित्रन १ घटा अच्यापन ६ घटे

भगवान ने २४ घटे दिये, बरसे ने उसके ३० कर दिये।

: 160 : श्चानदी

भिवाहर, ५-१२-३ भी अमनालालको. भी पोननेम के साथ अनेक विवयों पर बहुत काउँ की । सूक्य का

विवाह के सबय में उनकी मनोभूमिका जान लेला और उस सबक में अपने दिचार गुनित करताचा। विवाह-तक्यी चर्चा वा बो तिस्तर्य तिवत

बह छन्तेने मुझे लिखबर दिया है। उन्हारी नवल रूपय में जोशी है। एनवे राम बात बरते हुए बिसी भी क्यांश्व का उन्तेल की क्रां विया । सहयो के मागानिया के विचार कार्ने बर्गर इस प्रकार से उच्छेप

विनोदा के प्रकार

करना मुझे योग्य नहीं रूगा। अब लड़की के पिता को पोतनीस के दिवारों की नकल भेज दूगा । आपको पोतनीस के साय का संबंध उत्तम लगता है, यह आपने मुझे पहले ही कह दिया है। आपकी सम्मति उसके साथ सूचित

ऐसे प्रश्नों के संबंघ में पहले ही से किसीके साथ चर्चा करना मृत्ने कहंगा। नापसंद है। इसलिए यह मेरा पत्र सानगी समझें। आपकी जानकारी के

विनोबा के प्रणाम

विनोबा के प्रणाम

नालवाड़ी, वर्षा 8-3-36

: १८१ : अहमदाबाद, २१-१-३६ चि. राघाकिसन के विवाह का आमंत्रण-मत्र मिला । मेरी शारीरिक

भी जमनालालजी.

लिए लिखा है।

उपस्थित अपरिहार्य प्रतीत न होने से मैंने अपने संकल्पित कार्यक्रम में परिवर्तन करने की इच्छा नहीं को । तथापि मेरी मानसिक उपस्पिति इस अवसर पर वहां रहेगी, यह आप जागते ही हैं।

चि. राघाकिशन को आशीर्वाद ।

: १८२ :

भो जानकीवाई.

आपने तार देकर मुझे बुलाया । तुम तीनों वहां हो, और तीनों के लिए मुझे श्रद्धा है। इसलिए स्वामाविक रूप से लाने का विचार भी ही रही या, लेकिन आसिर न आने काही तय किया। वहां आकर भी मैं आपको शांति वया दे सकनेवाला था ? मेरी वृत्ति चरा और तरह की है। ग्रंसार को मिष्या मान बैठा हुआ में एक रसहीन आदमी, वहां के नैसरिक

वित्रोबा

विनोवा

रिसा है उसमें वहा है-

"एकला चली, एकला चली,

बीरे ओरे ओ सभागा"

भी अभागे ! तू अकेला ही चल ।' यह गीत मैं हमेशा अपने पर लागू करता हूं। क्षेकिन 'अरे अभागे' नहीं कहता, बल्कि "अरे भाग्यवान्" ऐसा महता है।

मेरा स्वास्थ्य ठीक है ।

आपना पत्र अभी पत्र लिख चुकने के बाद मिला।

: \$23 :

नालवाडी, वर्षा ₹-**₹-**₹८

थी जमनालालजी. साय का पत्र आप देखें, ऐसी जानकीबाई की इच्छा थी, इसलिए आपको

भेज रहा हूं। मुझे उसकी वापस जरूरत नहीं है। महादेवी के पत्र में मदालमा के स्वास्थ्य के संबंध में यह उल्लेख

ŧ--'मदालसा का बजन बढ़ना ही नहीं है । -करीब उसके प्रयोग को २॥।

महीने हुए, वह जैसी-बी-तैसी है। उसका मन उचट गया है।' उस दिन आपके कहने से मैं समझा या कि मदालमा का बजन बढ़ रहा है। ठीक बस्तू-स्थिति बया है ?

: 1CY :

पवनार, २९-११-३९

**ਰਿਜੀਗ** 

थी जमनालालकी.

जन्म-दिन का पत्र मिला। गत वर्ष इस समय आप पवनार में, थे। उमकी

याद हो आई। ऐसा लगता है कि समय बहुत तेजी से बीत रहा है।

आपका जो शारीरिक इलाज हो रहा है, उसकी सकलता के लिए आपको मानिसक निर्मेह्ततता (बिंफिजी) रखना आबस्यक है। ऐसा हो सका तो आरोग्य-प्राप्ति के साथ-साथ शांक्रि की भी कृंजी प्राप्त होना संभव है। मेरा ठीक जलता है।

विनोवा के प्रगान

## : १८५ :

दिल्ली, १-१-४२

प्रिय भाई जमनालालजी,

आपके दोनों पन यथासमय मिल गये थे। यहा के पन में आपने ित्सा था कि वह सज्जन दिल्ली १८ या २० तारीख के लगभग पहुचेंग। यह स्पष्ट नही होता या कि दिसम्बर में या जनवरी में। अपने महोना नहीं लिखा। फिर भी मैंने दिसम्बर ही समझा और विक्रला-मंदिर की पर्पमाला में प्रबन्ध करता दिया था। यहां सचारी की किंग्नाई रहती है। विकृता मिल में कोई जगह खाली नहीं। लेकिन यह नही आये। इससे मालूम होता है कि जनवरी में आयेगे। जिस तारीख को यहां पहुँचें, कृपया उससे मूचित करें। महां भी प्रवन्ध हो सकता है और मंदिर की घमंद्राला में भी। जहां जिन्त समझँगें, करता दिया जायगा।

नई दिल्लो में जिन बहित से मिलने को आपने लिखा है उनसे जरूर मिल्ला। १ इस क्वत तो अधिक-ती-अधिक पैसा दिल्लाइये। आपान ने ती करुत्रक्ती, बमर्चई बालों के लिए यह हालत कर दी है कि बरवग यह पीना यार आ जाती हैं—

सब ठाठ पड़ा रह जायगा, जब लाद चलेगा बंजारा। आशा है, प्रमन्न होंगे।

अस्य

: १८६ :

दिल्ली, २३-१-१

प्रिय भाईजी,

आपवा १८-१-४२ का पत्र मिला। जिस हिर्जिन मुक्त के वि में आपने किया है उसे भी टक्करबापा जानते हैं। संघ से छानब् पाकर उसने आयुर्वेद की परीशा पास की है। मेंने बापा को आपका दिसाया। उत्तरा बद्ता है कि यह अच्छा होगा कि आप उसे अपने वि गुगर मिल के दवासाने में काम दिलाने का प्रमुल करें। यहा हिर्जि निवास में तो एक वैद्य पहले से हैं। आपवा हिर्जिन-स्पूरी लोकने यो प्रसाद है उसे टक्कर बापा १० फरवरी को होनेवाली संघ की के कारियों वे पीटिंग में रपेते और उसपर तभी विकार कर सदेने। सीम में आप उस नवपुक्त को जवाब दे सकते हैं। उसका वस आपके के महो तो में उनके पत्र में से फिल देशा है— वैद्य में वरात अपी जानकर्य दे विवादपाति

क्षात मुत्का, दा. सा. कोट नयना जिला गुरतासपुर, पंजाब कल औ दयावतीओं नीय से में उनके पर पर मिला। वह तो अ में दिनी हरिजन-क्सों में बाम करना चाहनी है, जहाकि उन्हें ही दिन्या और लहींच्यों सेवा करने के लिए मिल सके। मैंने उन्हें तहीं के यास एक ऐसी कस्ती दा नाम मुनाया है। परसी रिविध

क पान एक एसा बस्ता का नाम सुनाया है। परना राजका वह हमारे हरिजन-निज्ञान में आयेंगी, ऐसा उन्होंने क्षण दिया हमारी गाला के काम का उनकर क्या असर पहला है, यह बाद के प जिस्ता।

आवरूल गोपुरी में पेड़ों की बड़ी धूम है, यह मुग बल ही एक बान असवार में पड़ने वो मिला। क्या यह बात सही है ? इपर आ जब बभी सुरोग हो तब बजीर बानगी के क्या कुछ पेड़े साथ लायगे।

सपुरा के साम स्पर्धा करने को वर्षा हो हुआ ।

आशा है आप सब स्वस्य, प्रसप्त और सानंद होंगे ।

आपका, वियोगी हरि

: १८७ :

अहमदाबाद, २८-११-२५

भाई थी जमनालालजी,

आपका २६ तारील का पत्र मिला। इसके लिए आभारी हूं। बात्र के उपबास के कारण समीको बहुत हुन्स हैं, ठेकिन छात्रारी हैं। उपबास को आज चार-मांच दिन हुए। कल उनके सिर में दर्द या।

कुछ दारीर भी गरम लगता था, इसलिए बाद में काम बन्द कर दिया। आज सबेरे सिर में दर्द तो या, लेकिन दोपहर को ठीक लगता था। आक्टर कानूगो ने उन्हें देखा था । नाड़ी वगैरह सामान्य थी । कोई विगाड़ नही लगता या । सिर्फ कमजोरी है । सिर का दर्द तो काम के दबाव के कारण ऐसा लगता है। डाक्टर तो रोज देखता ही रहेगा। उपवास को अभी दो दिन रह गये हैं। यह तो शायद ईश्वर की कृपा से निकल जायगा। फिर भी इनकी तबीयत के बारे में चिन्ता तो रहेगी ही । भाई कृष्णदास की बात सुनकर मुझे लगा या कि अव संभाल और सेवा की जरूरत है। कच्छ से छौटे ये तो स्थिति अच्छी मालूम होती थी। उस वक्त आपको बलाने का विचारभी किया था, क्योंकि आप ही उनके आराम वर्गरह के लिए ब्यवस्था कर सकते हैं; लेकिन मुझे लगा कि यह व्यवस्था आपको सब-कुछ अपने हाथ में छे छेनी चाहिए। आप उनकी सब आवश्यक जरूरतों को समझकर शान्ति से सब व्यवस्था कर सकते हैं। और पूज्य बापू को किसी अनुकुल स्थान में चार-छ: महीना सम्पूर्ण शान्ति से आराम छेने के लिए तैयार कर सकेंगे। अब तो यह बात कुछ आसान होती जा रही है। हम सब उनको इसके लिए तैयार कर सकते हैं और जनका भार कम करके उन्हें आराम लेने के लिए कह सकते हैं। उससे वह इन्कार नहीं करेंगे, ऐसा मुझे छगता है। अब स्थिति ऐमी है कि सब

हुछ उनके कार ही छोड़ना होगा, परंतु यह आराम लम्बा होना चाहिए आर इस सम्बन्ध में कहती कार्रवाई सुरत्त कर सकते हैं और इस लिए पूरे कोरिया करेंगे, ऐसी आजा है। मोतीलालको और औरकी तथड़ यहां ३० वारील को आपेंगी ३० को तोमवार पड़ेगा। इनका उपवास मंगल को टूरेगा। आपन एक

दिन जाराम में और उसके बाद काम शुरू करें। मामानी में यहां आने के पहले बानेवाले हैं। सामद बीमी-मांचवों की मोमाना विद्याणित का अभी नित्त्यण नहीं हुआ। बात अध्यापकों की सामां उपवास के बाद कार्यस तक और कार्यस के बाद सीन-बार महीने तक सं आराम मिल कहे तो दिन्ता अच्छा हो। आप केशिया सी करेंगे ही

शंकरलाल का सस्तेह वन्देमात

## : 166 :

अहमदाबाद, २९-११

भाई श्री जमनालालजी,

बापू की तबीयत करू से आज अच्छी है। कमजोरी तो है ही, है सिर वा दर्द कम हुआ मालूम होता है। तबीयत के बारे में तो विचार आता ही रहता है। उपवास के बायेस तक सम्पूर्ण आराम मिले, यह जकरी लगता है। इसके लिए

बाप सब तो बच्छे ही होगे ।\*

तक हो सके बॉरिया बरती चाहिए। उपवास के बाद में समझता नीचे लिखी व्यवस्था होनी चाहिए—

१. १६त मोतीलालबी के साथ वर्षा—तारील २
 २. लाला लाजपनरायजी के साथ वर्षा—तारील ३-४

<sup>&#</sup>x27; गुमराती से धनुद्धि

३. गुजरान महाविद्यालय के विद्यार्थियों का सम्मेलन-ता. ५

गुजरात विद्यापीठ के अध्यापक महल के साथ चर्चा—ता. ३

५. घोलका का दौरा—सा. ६

६. वर्धा—ता. ७

र. वपान्नता. थे मोतीलालवी के संबंध म तो में समझता हूं कि तक्लीक नहीं होगी। बग्वई में केल्कर आदि से मिलकर आयों, इसलिए चर्चा करने की कोई जहरत नहीं होगी। लालाजी के बारे में मुछ नहीं कहा जा सकता। विद्यार्थि के सम्बन्ध में सायद वे ही इन्हें तक्लीफ न दें। धोलका का कार्यत्रम मुस्किल लगता है। बहां के जो भाई आयह करते हैं, उनको समझता लगमग असम्भव है। बल्लममाई दाके संबंध में जोर नहीं डालते, इसलिए बागू आयों के सम्बन्ध में आपकी सूचना होते हुए भी बागू वहां आने का आवह करेंगे। विनोबानी चार वर्ष से जो काम कर रहे हैं, उसे देसने की उल्लेख स्वामिक हैं।

उन्हें बहां शांति मिले यहां जायं तो ठीक होगा, लेकिन लोनावाला में शायद ज्यादा सर्दी होगी। उपवास के बाद शायद कमजोरी होगी, इस-लिए मुसाफिरी की तकलीक न हो तो अच्छा है।

वहां जाना ठीक न छने तो भाई अवसालाल के यहां शाही बान में पूरी शास्ति मिले, ऐसी ध्यवस्था हो सकती है। यहां का हवा-मानी तो अच्छा है ही। उपवास के बाद २ सारीश को बहां जाना उन्होंने क्वूल भी किया था। यहां जाने पर टीक जंबे तो बानी के दिन बही रहा जाय। इसमें उन्हें परिश्मा कम पड़ेगा और शास्ति और आराम की ध्यवस्था हो सकेगी। मैंने आपको तार से यह भी मूचित किया है। उपवास के बाद ३ दिन तक कमजोरी रही, फिर भी उन्होंने लगातार काम किया, जिससे जोरे सिर में दर्द होगया। चुसार भी शायद आने लगा। अब उन्हें भी ऐसा लगा है कि भूल होगई। हम शो पहले हो से कहते थे कि सारीर कमजोर होने की में उपवास नहीं होना चाहिए। और फिर भी उपवास करना है यह भी पुरा क्षांसम करता चारिए गैरिया पत्नी ही कुछ उनसे कहा र होता सी शाधद कह बाज करते । दर्गाणा सब परानाने से बडा पायदा

नदीयत् वे सरकाप् में किला रहती ही है। किमी नरह आराम वि श्रीर शरीर हीच ही ला क्रमण है । दिए ला देखर सब टीव नरेंगे । रिक्षते प्रदेशी, शास्त्र देने पहेशी संशी कारण प्रमण्य है।

erant eftenfan if

f-t

राष्ट्रणान्य का सम्बंद अप-164

अरमदाबाद २५-५-

भाई श्री जगनालालजी.

आपने २६, २५ और २६ ने पत्र मिले। उनने नाय भेत्रे हुए व गत्र भी भिल गये । पूर्व बायू की तर्व वन टीक है, यह जानकर खुरी ह बिजोलिया की स्थिति विचारणीय है। इस सम्बन्ध में आज भाई देश का पत्र मिला। उसकी सकल भेजना है। रियासनो के साथ झगड़ा क के शाय-गाय शादी का काम हो सकता है, ऐसा मुझे मही लगता । प्रवृत्ति तो अनुबुल परिस्थिति में ही चल सबती है। इमलिए अगर राजस्य में यह नाम चलाना हो तो राज्यों के लास व्यक्तियों के द्वारा ही अन परिस्पित उत्पन्न भी जा सकती है। अभी तो विजीतिया का ही प्रकार श्चित है। और उदयपुर राज्य के साथ भाई जेटालाल की काम करने पद्धति तो बहुत आसान है। वह तो खादी के अलावा और किसी चीज हाय नहीं डालना चाहते। यह हंते हुए भी उन्हें उसमें से मुक्त करना

नहीं सा वनत-वेदनन कठिनाई ही पड़ेगी । पहिल मालबीयजी या अन्य व्यक्ति खामतीर में मदद दे तो काफी अन्तर पह सकता है। उ सिवा और भी छोग तो होगे । भाई मणिलाल के सम्बन्ध में आपने गुप

१ गुजराती से अनुदित

को है दलिया बह बार होने हो आगो नियानत बात करेंदे। आता उनके नाव केंगा बावत्व है ? आत किमेनिया हो मही गई, परानु उपसुद नं थे, ऐसा बुध बायत आता है। आता वानिया हो मीर कुछ नहें हो नात अपन हो बाय में यो बाद को है, उस मात्रक परिवाद हो मीर कुछ नहें हो नात अपन हो बायत में यो बाद की है, उस मात्रक थें विचार करने गायह देना जराते हैं। बादें जायत की बात के अपन है जीवता करना वालिया। उन्हें आयो बाताह सेती है, दानिया वह नोई मनतानी जाह का कि बाद में हो है। प्राविच वह नोई मनतानी जह उपन आता है। इस गायत्व थे में हिसामानी जाहें हुए मनता वाले हैं, नहीं मो जिल्हा जायत्व दे देना चाहिए। आई देमामाने बाते हैं। वह सम्बाद थे हैं। वहां परान परिवाद की दूसरी और भी दयार परान है। इस गायत्व थे में हुए बाद की दूसरी जात पहां है। इस गायत्व थे में हुए बाद बाद की दस महत्व वह है। हमानिय की प्राविच वह में हमानिय की साम परान है। इस मात्रक थे में हमाने पर की दस परान वह है। हमानिय ने हमानिय ने मात्रक भी स्वाद वह है। हमानिय ने मात्रक मो में हमाने पर भी साम स्वाद में हमानिय ने साम परान हो। हमानिय ने साम परान में हमानिय ने साम स्वाद भी हमानिय ने साम परान हो। हमानिय ने साम परान हमाने पर भी साम साम परान हो।

७५००) स्वराज-पत्र को,

१०००) वस्त्रागार को,

<sup>३०००</sup>) बही-साता आदि के लिए।

रत प्रकार कुछ मिलाकर २०,५००) हुआ। इसके अलावा मेर्ने के लिए और ५०००) मंजूर करना हो तो, यह बात जंबती नहीं। फिर भी इसके बारे में जो कुछ करना हो उसके लिए सैयार हूं; लेकिन आप अपनी राय वापसी क्षाक से लिखें । पूज्य बापू ने कोई इच्छा इस सम्बन्ध में दरसा होतो वह भी लिखें। भाई आठवले वहते ये कि यह सब वाम ठिवाने से कर में जून महीना बीत जायगा । वह यहां हिसाब-किताब-सम्बन्धी बातें करने लिए आये थे। लेकिन भाई दास्ताने को जल्दी हो तो सभा जुलाई के पह कर लेनी चाहिए। मुझे कोई अड्चन नहीं होगी। आपकी सूचना के अन सार तो बंगलीर में प्रदर्शनी के समय यानी जुलाई में सभा होनी चाहिए यदि इसमें उनको कोई हुन न हो तभी की जाय, नही तो उससे पह

श्री राजगोपालाचारी अथवा गंगाघरराव को इसके बारे में जोर नहीं डाल पाहिए । भाई राजेन्द्रबाद् अथवा सतीशवाव् आ जायं तो भी नाम च सकता है। दो में से एक तो चाहिए ही, क्योंकि कोरम के लिए भी घ थ्यक्तियों की जरूरत है, और हम सब तो मिलकर तीन ही बनते हैं।

> शंकरलाल का सस्नेह जय⊸ : 150 : अहमदाबाद, २१-१२-

लि

भाई थी जमनालालजी. इस पत्र के साथ डाक्टर गोपीचन्द की चिट्टी की नकल भेज

हूं । इसमें छाला सेमचन्द्र, लाला बसन्तलाल और सरदार जमवनी आदि को काम से छुट्टी दे देने की बात कही गई है। इससे शायद क को नुकसान पहुंचे, ऐसा इर है। आजवल तो मंदी के दिन है। काम अनेक प्रकार की कठिनाइया आती है, इसटिए अनुभवी और बुधान क वर्ताओं की साम अरूरत समझी जाती है; ऐसी हालव में उन भाइपी काम पर से अलग करने के दिवार से हाति होने का अब लगड़ा है। इ

बारे में उचित्र सलाह दीजियेगा । रियनकद्वी ने भाई समलात को धुर्धी दे से हैं। मक्षे के क

¹ गुजरानी से धर्नाहन



. १९२ :

कलकत्ता, २५-१२-

पूर्य गेटजी, बात यही है कि हम जब निवले, तब बगाल का कोई भी प्रतिपि

आदमी बाहर नहीं था। बगाल वादेन-कमेटी में फूट होने के बारण सर बह करने के लिए एक पूबक् सस्था बनाई गई थी, जिसना नाम कार् भग समिति या । इन दोनो सस्याओ में झगडा था, जिसके कारण बंगाल इतने ज्यादा आदमी जेल जाते हुए भी आन्दोलन में प्रस्तवृती कम ध मैंने जेल में निकलकर देखा कि किसी संस्था के पास आन्दीलैंन चलाने ला न तो रुपये का कर था, न आदमी का । इस कारण मैने दोनों संस्थाओं मिल जाने के लिए बहुत कहा । परन्तु पहले-पहल मेरी बात तो किसीन सुनी, पर आश्विर में बहुत कष्ट उठाकर दोनों संस्थाओं को एक प्रकार मिला दिया गया । इसमें बहा बाजार के प्रमुख कार्यकर्ताओं ने काफी परि उटाया । खेर, इस हलचल के कारण कलकत्ता जैसा ठंडा पड गया बाज उतना टंडा नहीं है। पहले पिकेटिंग एकदम बन्द होगमा था, जि कारण खुल्लमखुल्ला बिलायती कपड़ा बिकता या और विलायत में नये आ डेर भी चले गये थे। अब फिर आ डेर बन्द हो गये। पिकेटिंग जोरदार है, जिसके कारण कपड़े के व्यापारी विल्कुल घवरा गये । विश्वास है कि ऐसी पिकेटिंग चलने से ३-४ महीने में हमारी फतेह जायगी । पूज्य बहिन जानकीदेवी से हम लोगो को खूब मदद मिली । उन भाषण बहुत जोरदार होता है। उसका असर जनता पर खूब पहता

भी घूट आय । उनके आने से हम छोतों की द्यारित बहुत बहु गई। बलकता में अगर ५०० बालटियर रसने के लिए पूरा प्रवाय होंग तो मेरा सवाल है कि बम्बई भी सी परिस्पित हम कुछनुछ यहा भी कर सबते हैं। जितने हमारे सहयोगी हैं, सब जीतोड़ थम उठा

उनका तथा जवाहरलालजी की मातुथी के कई एक भाषण हुए, जिसके का कलकत्ता में एक नया बातावरण पैदा होगया। मौते पर भाई थी सीनाराग

उन्हें अधिकार था, उनके काम के बारे में शिकायत तो थी। पंडार की बिजी पिछन्ते वर्ष से बढ़ती प्रतीत हो रही थी। हिमाब नीचे लिखे अनुगार ŧ--

सन् वित्री १९२९ **६०,२४२)** ₹९३0 1.18,242)

१९३१ 24,921) १९३२ 43,866)

१९३३ ₹४,२३७) इन लोगों को काम से अलग करने के बारे में उनसे विधिवत् पूछताछ नहीं की गई है।

ਕਿ

शंकरलाल बेंकर का जय-जय

: 191 : मछलीपट्टम्, २२-७-३७

भाई थी जमनालालजी,

बिहार से लक्ष्मीबाबू को और यू. पी. से विचित्रनारायण को आने के लिए तार किया है। लक्ष्मीबाबू २५ तारीख को आर्येंगे, ऐसा मानता हूं। जाजूजी तो वहीं है, इसलिए उनकी और शासाओं का विचार किया जा सकेगा। मद्रास के मंत्रियों के साथ तो चर्चा करली है। राजगोपालावारी से भी बातें की हैं। श्री अन्नदाबाब भी आयें, इसलिए इसके बारे में जो करना होगा, उसपर विचार हो सकेगा । आप सब सुदा होंगे। सबको ਰਿ

रांकरलाल का जय-जय

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>- र गुजराती से अनुदित

पुग्य सेटजी.

बात यही है कि हम जब निकले, तब बगाल का कोई भी प्रति बादमी बाहर नहीं या । बगाल कांग्रेस-बमेटी में फूट होने के बारण ग मह बरने के लिए एक पृथक शस्या बनाई गई थी, जिसका नाम का भंग समिति या । इन दोनो सस्याओं में झगडा था, जिसके कारण बगा इतने ज्यादा आदमी जेल जाते हुए भी आन्दोलन में मून्यूनी सम प मैंने जेल से निवारकर देखा कि किसी संस्था के पास आर्टी रेन चराने हा न तो रुपये वा कल या, न आदमी वा । इस वारण मैंने दोनो सम्याओ

मिल जाने के लिए बहुत कहा । परन्तु पहले-पहल मेरी बात तो विमीत भुनी, पर आखिर में बहुत वच्ट उटाकर दोनों सस्याजो को एक प्रका मिला दिया गया । इसमें बड़ा बाजार के प्रमुख कार्यकर्ताओं ने काफी परि चेठाया । खेर, इस हलबल के कारण कलकता जैसा टडा पड़ गया बाज उतना टक्स नहीं है। पहले पिनेटिंग एक्टम बन्द होएया बा, जि बारण खुल्लमखल्ला बिलायती बचड़ा बिबता या और विलायत में नये आ इर भी चले गये थे। अब फिर आ ईर बन्द शोगये। विवेटिंग ओरदार है, जिसने नारण नपड़े ने व्यापारी दिन्तुण घटरा तथे। बिरवास है कि ऐसी पिकेटिय बाटने से ३-४ महीने में हमारी फनेड जायगी। पूरुप बहिन जानकीदेवी से हम लोगों को खब मदद मिली। उ भाषण बहुत भारदार होता है। उसका असर जनना पर अब परना उनका तदा अबाहरलालको की मानुधी के कई एक मानव हुन, जिसके क

भी सुद्र काय । उनके बाते से हम कोसी की क्षांतर बहुत बढ़ सर्द्र । बसबना में अगर ५०० बार्टीट्यर रमने के लिए पूरा प्रकल हो। हो मेरा सवाह है कि बम्बई को ही दरिरोद्दरि हम कुछ-कुछ दहा भी बर सबने हैं। जिन्ने हमारे सहयोगी है, सब जी लोग बाब उठा

ब सब ता में एवं नदा बानावरम देश होतदा । भौवे पर भाई थी मी नगर

٠. -

है। प्रान्तु मेर को बान है कि कुछ प्रधानगणी बालीयों की लाइ के. रिराप्त भी को रहा है। अपने वैजनायांना केटिया, जो बच जेत में हैं, की नाम से एक पत्र रिकार्ट है जिसका सन्त्र 'क्रम्डि' है। बाई की बचारन की रेमरेन में इसका संचारत चलता है। इस तब में बरे बाजार में बत रहे विकेशन के विकेश लेना विकास नहां है। यह संयोध जान गुरू हुनी हरे बैनरापनी ने भी शीहरूर याथ किया । और मैं कर सकता हूं कि बनान के वह गृह बनाथ के। हवाना मधी काम प्रत्की मलाह में बला। या । भाव प्राप्ता पर्∰्राच क्या का नत्र है भी समार में अनी प्राप्ता। पानु तामाना की हरित होरोप होते हुए भी अवतक हवारा बाव बड़ार है। स्या । जिल्लाम है कि स्पार्त का टीक बनाय हा बार्न में बना का काम कार ली होता। जबतक भार है और उत्तत्त्वा है, हथ नव काम करी अपने । क्षण को परमाप्ता देखेगा । आई गीताराम भी अब काम कर ऐ है। राजे गाँवच आब के आरमी थम ग्राग को है, जिससे निरंचय है कि हुए न नुष्ठ हम कोमों को नामाना मिलेगी हो। बहुत भी जानहीरेमी अवत्व बलवाना जाम स जाय, महा से जा स सकेंगी । उनकी उपस्पिति ने ही हम लोगों को सुब महारा मित रहा है। आन तो उनका यहां रहा।

थीहरमदान का बन्देमानस्

. 111:

वर्षाः ८-११-१२

थिय भार्ट जमनानालको.

मका करेते हु र

थिएऔर राधाइरण आवह कर रहा है कि में आपनी वर्षगांठ के निमित्त आसीर्वाद पहुंचा दू । मेरा हृदय तो आपको सादर प्रणाम करता है। फिर उपर से आसीर्वाद लिल दुयाओर कुछ । हमारा यह सुभविन्त<sup>त</sup> है कि जो कायम रहें वे आपको एक सौ इक्कीसबी वर्षगांठ मनावें। यह रसारमा से प्रार्थना है। किर उसकी इच्छा हो सो सही।

यह है हमारो दृष्टि; पर इस विषय में आपको बया दृष्टि होनी

पाहिए ? किसी पूर्व का उपयोग पिछले वर्ष की ओर देखने और भविष के गुभ संबल्प करने के लिए होना चाहिए। सो आप करते ही है। मनुष के लिए जन्म महत्त्व की वस्तू नही। करनी का महत्त्व है।

वर्षगांठ के दिन दूसरों को मिलने जाना उचित हैं; पर यह इच्ह रखना कि और लोग अपने से मिलने आयें, यह उचित नहीं। इस विषय

अपनी और दूसरों की दिन्द का फरक घ्यान में रखने लायक है।

अबतक मेरी इच्छा आपसे मिलने की नही रही, पर अब योड़ी हो लगी है।

> श्रीकृष्णदास जा : 898 :

भाई जमनालालजी.

थी जुगलकियोरजी बिङ्ला ने कृपा करके सादी-काम के लिए रप ६० हजार (साठ हजार)देने का विचार किया है। उस योजना में से पंजा में जितना काम करना है उसके बारे में तो हा. गोपीचन्दजी ने जो लिह है, यह मैने आपके पास भेज दिया है। पिलानी के काम के बारे मुप्ते की देशपांटेजी से सलाह कर लेनी है। शेलावाटी ना लादी-का प्राम-सुधार-केन्द्रो की योजना के अनुसार चल रहा है। पिलानी में भी ए वैसा केन्द्र खल जावे तो ठीक होगा । उस योजना के अनुसार एक केन्द्र

अधिक रकम भी लगाई जा सकती है। आप श्री बिड्लाबी को सूचित कर की हुपा करें कि सब रकम पिलानी में ही लगाने का वह आग्रह न रखें राजपूताने में और भी नई जगह ग्राम-मुघार-केन्द्र चलाने की जरूरत है जहां कि गरीबी अधिक है। वहां क्लिना पैमा स्नाना, यह चरला-संघप छोड़ दिया जायगा तो उसका उपयोग अधिक-से-अधिक हो सकेगा ।

लिए रुपये ढाई हजार चाहिए। परन्तु उसमें खादी का काम बढ़ाना हो र

थीरपदास जा

आपका.

वर्घा. ८-१२-४

: १९५ :

बंबई, जन १९२७

पुज्य चाचाजी.

भैने अपने भविष्य के जीवन का निश्चय नीचे अनुसार किया है। आधा है, परमात्मा की दया से व पूज्य बापूजी और आपके आशीर्वाद से अपना निश्चय मैं बरावर अगल में हा सकती।

मैंने यह तो पूरी तौर से निश्चय कर लिया है कि मैं लड़का गोद नहीं

लूगी।

मैने यह भी निश्चय किया है कि मैं अपना आगे ना जीवन देश-सेवा में, खासकर स्त्री-जाति की और उसमें भी विधवाओं की सेवा में, विताऊं।

म, खासकर स्त्रा-जात का और उसम भा विध्वाओं का सवा म, विताज।
पूर्य वापू की और आपकी आशा के मुताबिक अपने रहने, सीखने और
काम करने का निश्चय कहंगी।

पहले एक बार अपनी सामूजी को दिये बचन के अनुसार ब्यावर -जाकर और फिर आगाभी गर्मी के दिनों में बहां से आकर ऊपर जिये मूजब कार्य करने में लगू। ये सब बार्ते आप पूज्य बापूजी से कह सबने हैं।

मै ब्यावर रहते हुए भी मन से ऊपर के उद्देश की पूर्ति की चेटा करूंगी।

> आपकी पुत्री, शान्ता के प्रणाम

: १९६ :

नासिक रोड, संट्रल जेल

मुँदी नं. २१८१, ता. २१-६-३°

चि. शान्ता,

तुम्हारी चानी का पत्र इसके साथ भेजा है, तुम पड़कर उसे बरावर पढ़ा देना । तुम्हारा स्वास्थ्य बम्बई में बरावर नहीं रहना, इमझी मुझे चिन्ता रहती हैं। तुम डा. भरवा या पुरन्दे को तुम्हारी पू. ताई के आईन एक बार परीक्षा करवा हो व माई थी सूरवमलबी का हरिदार जाता न हो तो तुम चोटे सेत्र वर्षाह्वा-फेर कर आसी । वहाबाने से तुम्हें टीक रहेगा । पुमा, केशर, गुलाब, वि राषाहरण को भी तुरहारे जाने से सुस मिलेगा । आजक्ल मागिक की आवहता बहुत ही उत्तम है । अगर भाईती ना व्याचार के बारच हरिद्वार जाता बठित हो तो वह मार्ग माधव-बाग या दूसरा बयला रेकर कुछ समय रहें हो उन्हें भी शांति मिलेगी व तुस्हारा न्वारध्य भी टीक हो जायगा । मुझले भी १५ रोज में मिलना होता रहेगा । गौरपं तो देखने योग्य हैं, आजवल के दिनों में । मेरी दिनचर्या इस प्रवार है-

वैगी मालाग दुरुश हो ब ममब हो बिना मनोच ने भाईती में बह देना । व्यर्थ गरोच में लाभ मही। मेरे सन वे विचार तुम प्राय जानती हो और अभी जो विचार चलते हैं वह तुम्हारी चाभी के पत्र में जान लोगी। अब यहां का पोद्या कर्णन तुर्हे लिलता है। यह तुम बहिन सुबटादेशी, वि कमला, बि. रापाकुरण आदि को बनला देना या लिए भेजना । थाना से यहा आने ही आबहता के बारण मेरी बच्च की शिवायत दूर होगई। यहां का जेल नया बना है। प्राय गभी प्रकार का सुभीता वहां से ज्यादा है। सप्टि-मैं थाना में प्राय: ४-४॥ बजे उठा करता था। यहां नीद ज्यादा आती है, इसमें ४॥ ने ५ बजे के बीच उठता हूं। सुबह की प्रार्थना का अनुवाद आश्रम-भजनावली में से पढ़ता हूं । बहुत बार तो आश्रम-भजनावली के पृष्ठ ५ से लगातार ६२ तक अनुवाद पढ़ जाता हूं, शाम की प्रार्थना के पृष्ठों को छोड़कर, बाद में टट्टी जाना, हाय-मुह धोना ६ बजे तक । ६ से ६॥ तक दौहना, इंड-बैटक आदि व्यायाम । ६॥ से ७ विधाति या पढना । बाद में टडे जल से पनघट पर खुली हवा में स्नान, कपड़े धोना, बरतन साफ कर पानी छानकर २४ घंटे के लिए भर रखना । यह काम ७॥-७॥। तक हो जाता हैं। बाद में ज्वार की नमक डाली हुई गरम-गरम कांजी (राव) पीता हूं। इतबार को दस तोला गुड़ एवं कैदियों को मिलता हु। जेल का नाम ८ से **१० या १०**॥ तक करता हू । आजकल कपड़ा सीने का काम भैने मांग लिया हैं। वही करता हूं। मन तो उसमें बराबर लगता नहीं है। विचार चला ही

करते हैं। तथापि उलटी-मुलटी सुई कपड़े पर मारा ही करता हूं। मैं और दूसरे मित्र मिलकर जब सीने बैठते हैं, तब इसी बीच सुपरिटेंडेंट आकर हम लोगों की खैरियत पूछ जाते हैं। बाद में 'टाइम्स आफ इंडिया' आता है। वह श्री नरीमन, (जिन्हें सादी सजा है, इस कारण काम नहीं करना पड़ता है) हमें पढ़कर सुनाते हैं। ११ बजे के करीब भोजन आता है। गत सोमवार से मैने 'सो' वर्ग का मामूली कैंदियों का भोजन अपनी इच्छासे छेना गुरू किया है। सप्ताह में पांच रोज ज्वार की रोटो व दो रोज बाजरी की रोटी आती है। साथ में कभी तुवर की, कभी चने या मोंठ की दाल आती है। वही लेता हूं। साथ में ग्रहां आने के बाद प्याज खाना शुरू किया है। कन्ना प्याज रोटी के साथ खाता हूं। मुंह से बास आती है, परन्तु लाम करता है। उससे कब्ज नहीं रहता । भोजन के बाद बतन साफ करके पांच-दस मिनिय कुछ पढ़ता हूं, याने फिर एक घंटे के करीब आराम करता हूं । यहां निम बहुत आती है। आब-हवा ठीक होने के कारण ज्वार की राब का नगा भी शायद रहता हो । सोच रहा हूं कि आगे जाकर, दिन का सोना हो सके तो, छोड़ दू। आराम के बाद कभी जेल का काम रहा और इच्छा हुई तो बरना

होते हूं। आराम के बाद कमी जेल का काम रहा और इच्छा हुई तो करता हूं, नहीं तो पड़ता हूं। तीन बजे के बाद १ घंटा या हुए ज्यादा समय तर करणा बातता हूं। जबसे घरला मिला हूं अभी तर एक भी दिन का नाम नहीं हुआ व हमेगा १६० तार से ज्यादा ही बाने गये है। तीन-वार दिन ते साम वा भीजन, जो रोटी व माम का होता है, बन्द कर दिया; कारण जममे पंट में भारीपन व आल्स्य मालूम होता था। किल्हाल तो मुझ की क्यार की बांबी व ११ बजे के भीजन पर ही बाम चला रहा हूं। बजे अपर स्वास्त्र्य में दागे हानि मालूम होती दिनाई दो तो उनके मुमांक फरसार हो सामया। तुम सोग विशो प्रकार की किला न करता। है। बहुन कोशिया करने पर मुगे यह भीजन मिल पर हा हूं। बरला कालने के बार हाय-मूद पोकर बहुन बार करीब एक घटा सात्राव (बुद्धकल) सेल्टा हूं सा मिलान का स्वास्त्राव (१५ प्रत्नों में मवाल का बहाब देना आहें)।

बाद एक घंटा खादी, सामाजिक मुधार आदि कई विषयो पर आपस चर्चा, विचार-विनिधय करते हैं। हम लोग यहां ५ जने हैं। उसका न पंच-मंडल रखा है । उसमें नरीमन, डाक्टर चौकसी, रणछोड़भाई (अहम

बाद-वाले), मुनीजी व मैं। बाद में मुनीजी प्रार्थना कराने हैं। भजन बो है। कलापी आदि की उत्तम कदिताएं पढते हैं। हम सब लोग मुनने हैं—९

तक। बाद में अपनी-अपनी कोटरियों में, जो १० 🗙 ८ फूट की है और ह्वादार व प्रकाशवाली है, बंद किये जाते है। सामने लोहे की मोटी सला

ना दरवाजा है। उसे वाला लगा दिया जाता है। तब मालुम होता कि हम कोई विचित्र प्राणी या जानवर है, जिसके कारण ही हमें इत हिसाजन के साथ बंद किया जाता है। तुमने सर्वस में व बड़े-बड़े बगीचे बाघ व सिंह को बंद किये देखा होगा। उसी प्रकार हम लोग बद विये र

हैं। ऐसी हालत में अगर टिकिट लगाकर सरवार जनता को दिखावे. उसे टीक आमदनी हो सबती है। बन्द होने के बाद १० बजे तक विजली की बसी हम चाहें तो जल

पुस्तक नवजीवन पुस्तवाच्य से मंगाकर एक बार पढ़ जाना । उन्होंने वि -विष्टों से अभ्यान व अपनी इच्छा थी पूर्ति वी है, यह जानवर हिम् बढ़ेगी। सबह मेरी खोली में ४॥-५ के बीच में बत्ती जला दी जाती है ३

५॥ बजे दरवाजा खल जाता है। जेल में आने के बाद मैने हुरान का गुजराती तरबुमा पूरा पढ़ क भौर एर-दो छोटी-मोटी हिताबें प्री। समय इतना जल्दी जाता है कि दिन व रात बीतते देर जहीं अपने

रहती है, न चाहें तो सिपाही बंद कर देता है । आजवल मै प्राय. १० पर्मानंदजी की पुस्तक 'आप-बीती' पहला हूं। फिर सो जाना हु। सुम भी

व उत्साह के साथ यहां का समय हम क्षेत्र बिताते हैं । अधिवारी नीय ध्यार व मन्मान के साथ बर्ताव करते हैं।

पहना है। उपर की दिनवर्षा लिखने का महलब इनना हो है कि तक आ

वद मेरा नरीमन के साथ अद्रेजी भीतने का विचार है। देखें किनता

तुम्हारी चाची के नाम का पत्र, जिन्हें तुम्हारी इच्छा हो, पड़ा सकती हो, व जवाब में तुम्हारा सिवस्तर खुकासेबार पूर्ण मानिक जानकारी-भरा पत्र व तुम्हारी चाची का, बहिन सुबटादेवी किस सकें तो उनका, चिरंजीव कमका का, उसके आने में देर हो तो केसबदेवजी का पत्र केकर सब पत्र एक किसाफे में रसकर मुझे नासिक रोड जेक के पते पर बची मिजवा देना । केसबदेवजी का पत्र उन्हें भिजवा देना । सर्वोको वेदेमातरम कहना।

जमनालाल का आशीर्वार

: 039 :

ंब्यावर, १२-२-३६

पूज्य श्री चाचाजी,

898

आपका २० का पन मिला। यहां आने के बारे में आपने लिखा सो जाना। एक दिन के लिए आप यहां उत्तर जाते तो ठीक रहता। मोजीलालनी से बम्बई अयवा किसी और जगह बातें करने के लिए लिखा है, सो सम्भव नहीं हैं। बातें तो यहीपर हो सकती है। आपके कहने से यहां एक लड़का गोद हैंने की बातचीत आपके आने पर होगी। लोग इसके बारे में खुणी मना रहें हैं। आप नहीं लायें तो में मूठी पड़ू भी और आपके आये बिना कोई बात वर्ष नहीं हो सकेगी। आपने जो मानं में दिल्ली जाने की बात लिखी है तो वह समय भी आ जायं तो ठीक है।

बम्बई के सब समाचार आये। उन्होंने लिखा है कि तुमको फिर पें अभिभाविका (गार्जियन) बनावेंगे। लेकिन में इस काम के बोध्य नहीं हूँ। मुझे न फंसाइयेगा। बापूजी की तबीयत के समाचार लिखे, सो बार्गे। पत्र वर्षा दूगी। आपकी पुत्री सोंडी

: १९८ :

सीकर ४-५-३८

चिरंजीवी शान्ता,

परसों सुम्हारा तार मिला, जिससे सुगनाबाई के अधिक बीमार

था, टेकिन विचार वर देखें तो उन्हें तो इससे शान्ति मिली । चिरंजी मुसीला को मेरी ओर से समझा देना कि कोई चिन्ता न करे। विरादरी व बह्मपुरी आदि का खर्च बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। गृह-सुद्धि के वि १०-२० विद्वान् बाह्यणी को भोजन करा दें। मेरा यह पत्र सब दुस्टियों पढ़ा सकती हो । दो दिन की चर्चा के लिए हजारो रूपये फूक डाव मूखेंना नहीं तो बया है ? आशा है, तुम मुखेता में नहीं पड़ोगी ।

: १९९ :

पूज्यवर वावाजी.

सादर प्रणाम ।

बादजी की मत्य पर आपने जो हार्दिक समवेदना प्रकट की है उ लिए हम सब लोग बहुत इतज्ञ है। अब इस संसार में हम सब अस बच्चों के आप ही पिता है, और आप ही की दया और प्रेम से हम अपने सब संबटों को सरलतापूर्वक सहन कर सकेंगे।

जनके दिल में जो आखिर तक इच्छा रही वह अगर उनके स ही पूरी हो जाती तो उनको ही नहीं, हम सबको भतीजा होने की चौ भसप्रता होती और हरएक काम करने में दूना उत्साह होता, लेकिन षान की यह इच्छा न थी तो कैसे होता ।

माताजी व बडों से मेरा प्रणाम । बच्चो से प्यार ।

व्यपकी व तांता

जमनालाल का आशी

आगरा, ५-७-३

वर्षा. २२-११

: २०० :

पूज्य थी चाचाजी,

प्रणाम । कल आपकी जन्म-तिथि है, इस निमित्त आपको प्रणाम करत

और यह नया वर्ष आपको आरोग्यप्रद, शान्तिप्रद और आत्मोप्रतिःप्रद हो, ऐसी ईस्वर से प्रार्थना करती हूं। इसके साय-साय मै भी आपकी पुरी महलाने की पात्र बनूं, यह भी प्रार्थना करती हूं; और तो मुसे कुछ लिखना आता नहीं ।

चि. सीता, मनु, सरवती बाई और मुत्रील आपको भक्तिपूर्वक प्रपाम

आपत्री पुत्री, द्याना

: २०१ :

वर्घा, ३१-८-४०

पूज्य चाचाजी,

लिखाती है ।

सादर प्रणाम।

आपके जाने के बाद से सुशीला ना स्वास्थ्य बहुत ठीक है, मेरा भी स्वास्य्य ठीक है। आज्ञा है, आपना स्वास्य्य ठीक होगा।

थी माई कासीनायजी का पत्र आपको मिला ही होगा । आपने यही आने पर काशीनायजी यहां आवेंगे और जिसे आप कहेंगे उसे आपने कायका भाजें देकर मुक्त होगे। वह आज पर जा रहे हैं। मझ्ल के काम की किम्से-वारी की सोच रही हूं। बैंग तो जो कुछ काम आवेगा बह दामोइन्द्री को पूछकर कर दूरी। बादी अब आगे के लिए आग मदल के मंत्री के लिए किंगी अच्छे आदमी को गोषंगे और उनकी इननी तैयारी हो कि वह मुर्गे पूरी <sup>तौर</sup> से तैयार कर दे। साधारणतः बात आपके संयाल में रहे. इसरिंग जिब दिया है । बारों जब आप महापर आदेंगे तब ही मारी बार्ने होती, असे आप द्यान कोई चिन्तान करें।

अगरकी पुर्वें, धाना धर्मपण

. 5.7 .

बार्ड, २००१ है।

पुरंद काकारी की गाला का प्रगाप क्वल । प्रगापन हेर्न आर्थ

आपना पत्र मिला था। मैं यही मुनई आई हुई हू। आपने नेपाल जाने ना लिखा सो ठीक है, मुझे भी साथ ले जाने ना मोचा मो पुरूर बापूजों में आजा ले लेना। और सब ठीक है। आप्रम में बुछ मनान और बनवाने है। उनने लिए रपयों नो जरूरत है सो आप मडल से मुजूरी दिलवा देवें। गारी स्वीम आपनो बहुन कमलाबाई बता देवेंगी। आप प्रमाप्र होने। मेरे योग्य गेचा जिसे। पत्रोत्तर देवें।

दाला के प्रयाम

: २०३ :

गोहाडी २०-१०-११

पूर्य थी चाचात्री,

प्रणाम ।

में पूज्य बाबागाहर के साथ पूज गरी हूं। बाद रिलाग में आई। अब बाद मुदद महा से तीनतृत्तियां जावेंगे और बहा में दिवनायः, निवसायः क्योंगा । ३-४ साव जावर वित्र दम महीते के असीरताव बाववाना लीहेंगे, अपनी तथेना अपनी होगी । यहां हम दोनी कहन-मादे बहुव अपने हैं। अवास में आरबी बहुव याद आती हैं। सब देतने रहते हैं। अपने राज में जो आजन्द दहता है, बहु तो आरबे आप ही तिन मवना है। बागों में आजनन्द दहता है, बहु तो महाते को तिन हो जागी है। सोगांगी में हा। इत्तेष्ट माथ कई बाने समाते को सिन हो जागी है। सोगांगी में हा। इत्तेष्ट में पाय कर हो है। मुग्नीत, इसा दोनों की आप तबन राजना वार्ष मामामा ब उसना बच्चा बहुव मात्र में हैं। बार्ड उपा आगर्ड होंगी। गढ़ों मेग पाम-पाम बहुता। सबसे लिए दमा में कुट-तुछ राणन तम्ने बाद में सा पान-पाम बहुता। सबसे लिए दमा बेंगी देश दसहा करना

दीपावली के प्रशास स्वीकार करियोग ।

श्रीयुत सेठ जमनालाल बजाज, आबू पर्वत ।

मि० ४ व० व० १९८२, (२८-६-

इसाहा

त्रिय भाई. श्री काशी विद्यापीठ के संचालक-मण्डल ने यह निरुपय किया है। कासी विद्यापीट की रजिस्ट्री चैरीटेबल सोगायटीड विधान के अनुगार क सी जाय। इस विचार से विद्यापीठ के उद्देश्य (मेमोरेण्डम आफ एमोनिएसन)

तथा नियम-उप नियम आदि का संकल्प-गत्र सैयार किया गया है और विद्या पीठ के संचालक-मंडल के अधिवेतनों में यह उपस्थित होरर स्वीवृत्त हो चुका है। आप प्रारम्भ से विद्यापीठ के समालय-मण्डल के मदस्य है, इम काण

आपनी सेवा में यह स्वीष्टत सकलानात भेजकर प्रार्थना करता हू कि हैं। दिन में भीतर (मि॰ २० आयाइ १९८२, ता॰ ४ जुटाई गर् १९२५) हड भाव मुझे अपनी अनुमति हैं कि आपका नाम रिकाट्टी होते गमर प्रवस संचालक-मन्द्रल की नामावली में दिया जाय या नहीं ? नियत्र तिवि तह उत्तर न माने से मैं समाप्ता हि आपनो बह प्रापना स्वीनार नहीं हैं। frit.

> मनी, गुचारत बार, काली विकासित ٠.٠

विकास मुख

محتجلة إسم وو (भा का बराव हिंसा, १००२ ( ब्या) Buff afait 8 Males ander finne i tege mite

199

क्यर रमने निर्णय का भार छोड़ा है कि मैं इमका निरम्य कर कि आपना नाम कामी विद्यारित के नंबालकों में हो है नहीं। मैंने वहीं निरम्य किया निर्णय निर्णय नाम कामी होना क्यम आवत्मक है, क्योंकि आग इसके छुअ-बिलाक भीर आरम्भ ने मंबालक है। मैंने कामीलय में पत्र विराक्त मेज दिया है कि आपना हुम नाम समालक-सक्तक में रागा जाय।

में आपको आपके दान के लिए बमाई देना हु, जो आपने ३० हजार परि बा नमा दान हिन्दू विद्वविद्यालय में पुननों के लिए दिया है। दिन्दर आपके हुदय को मदा ऐमा ही बिचाल रहें और आप अपने मन का गढ़ा सहायोग किया करें। देवार आपको विराग रहें और गुग्नी एसे

बच्चों को आशीर्वाद व प्यार पहुचे।

प्रेम-महिन ।

: २०६ :

आपका भाई शिवप्रसाद

रोवा-उपवन, कार्श (पत्र का जवाब दिया, ५-१०-२५ को)

माई जमनालालजी.

भाइ जमनाठालना, मुखो रहिये। कल तुमसे बार्ता करने का बिल्लुल समय नही मिला ।

पटना में रिवबार तक अधिवेशन की भीड़ में बुग्ध बातबीत नहीं हो सकी मैं नुमसे शहना चाहता था कि मेरी आधिक समस्या इस समय बहु ही शोबनीय होनई हैं। मैं मुम्हारी सहायता चाहना हूं। अपने लिए नर्ह

ही द्योचनीय होगई है। मैं मुम्हारी सहायता चाहना हूं। अपने लिए नई गो उसके मागने में भी मुझे लुमसे लज्जा नही हैं। पर अभी ऐसी अवस्थ नहीं हैं।

में इस समय विद्यापीट के लिए सहायना बाहता हूं। तुम भी दो औ इंग्डों से भी दिख्या दी। बैसे तो १० लात और ही तब नामें बले। पर पि भी २॥ या २ लात तक भी मिल जानें तो जरूरी-जरूरी जानें वा प्रयाना जाय। ५० हजार तो छात्रावास को पूरा करते में लोगा। और वरी इतना ही प्रयोगशाला व पुस्तकालय के लिए चाहिए। और एक लाग्न उन जमीन व मकान को खरीदने व मरम्मत के लिए दरकार है, जिममें इन समय

विद्यालय चल रहा है। मैं तुम्हारे साथ घूमने के लिए तैयार हूं । यह रकम तुम, गोविन्दकात व धनस्यामदासजी व एकाध और सज्जन मित्रों से मिल जानी चाहिए।

इसमें तुम्हारी कृपा की बड़ी जरूरत हैं।

तुम्हारा भार्रः, विषयमार

: २०७ :

काशी. २६ मार्गशीर्थ, १९८४ (4-22-23)

ब्रिय भाई जमनान्धल.

मुगी रहो। पोम्टनाई मिला। माहित्य सम्मेलन की ब्यरम्या 🕼 हायों में है उनमें मेरा बिल्कुल मेल नहीं साता । मैने भी आहि**व** हो<sup>हर</sup>

स्यागपत्र दे दिया है। गमान में नहीं आता कि क्या किया जाय ? अमली बात यह है कि जब मलेगानमधीम बाम नहीं करना बारों ही काम गैर-मेटेमानुमी के हाथ में घटा जाता है, और जब वे मनमती कार्य

रुपो है तब यूरा रुपता है, पर उस समय बेबसी ने सिवा हुछ राप नी रुगता । यह अवस्था इन समय सम्मेजन की भी हो रही हैं। समीतन का हीं बया, हमारी प्रायः गभी मस्याओं का यही हाल है । और घेरे बैंने ब्र<sup>म्हा</sup> व निकाम प्रादमी हाथ महत्तर प्रश्लोग शिपा बरते हैं।

में २३ की महास प्रभुषा । तुम भी कबत्तर आहीते ? बच्ची की त्यार । मत्त होते व स्पर्वदर्ग

(المناع بسيدا)

: 306 :

सोदपुर, १-९-२।

त्रिय जमनालालजी,

भीड्राणदासनी की किताब के बारे में आपका पत्र मिला। में रेमानाब्द (बनवर्ती पटर्जी करानी) को आपका पत्र गारी ही टेलीको विमा। आले रविवाद को अरूर मिलेंगे। इसके बाद में आपको विस्ता से लिख सकुता।

से लिए सक्ता ।

मेरी तन्दुरस्तो सोबपुर आने के बाद ते मुखर रही है और योड
बहुत बान करने लगा है। हां, दूसरे लड़के वादिल अभी तक बमानेर
स्मीर स्वरत्नक स्थित में है। बहु अभी तक बीदत अभी तक समानेर
स्मीर स्वरत्नक स्थित में है। बहु अभी तक जीवित है, मार भावना व
रिगो भी हाण करते हैं जा सकते हैं। बहु हैनिक बामनान करता है, इनीट

बाहरी शीर पर उसे देखवर कोई चिन्ता नहीं होनी, हान्तकि उस हृदय की परीक्षा करके डाक्टर छोन पबरा गये हैं। सम्मान-सहित 1

MITTET.

मतीशबन्द्र दामगु

: २०९ :

सोद्युर, १५-१०-२

प्रिय जमनालालजी, आपका पत्र मिला। मुझे आपकी आलोचनाए अवधी स्टब्ली है, क्यों

जनने बीछे अच्छी मंत्रा होती है। बादू को निजे मेरे पत्र में एक ऐपी घट के मक्ष्य में आएना नाम आपना, जो बेड्नियार निजमी है। में आप सर्मता बचना हूं कि आप एम सामने पर राट नहीं होगे। उस समय र अपनि मेरा आपने सम्बेद होता है, अपने ति की मोत्राजनों की ब जानते है। रासकहेंगे से कोटने समय में बरहामपुर गया। रासक्टे

Seven Months with Mahatma Garallais

अंग्रेडी से अनिहत

ध बालू के जान दिवस के निर्मान है मैदा मा । मुने पना लगा कि उपनत-विकास को कारे हैं। की नारे हैं। की शहरमान्यी की उस दिसा है।

में हैं हुए। काम देने के जिला पीजान में समयम की जनार कार्ने भीमत् की बादी राष्ट्रक दे दी हैं, जिससे काम मान् कर सके और पास कम fem mer i

min 11

भगाका समस्त्राप्त, गरीसपद दागराज

::.

मीरार (२४ प्रस्ता) व्य-२४ मई. १९२८

सेट जगनाच्या बजाज, कोपाध्यात, अस्तित भारतीय देशबंध स्मास्त कोत.

यवर्र ।

विय महोरम, आवनो यह मूचित करने हुए मुझे प्रमानत हो रही है कि ए. आई. एम. ए. के कुछ सदस्यों में बगाल का दौरा किया तथा देशकंप स्मारत कीर

के लिए चंदा इवट्टा विया । घंदे की कुछ रकम में से ५३,९२६ र.८ आ. ६ पा. एक्ट कर तिर्दे गये है तथा यह रवम २१ मई, १९२८ को इस समय हाथ में है। जत्दी ही और भी इच्ह्टी कर ली जायगी। यह रचम भैससं जीवनलाल एक कम्पनी के यहां जमा वार दी है। पत्र के साथ सलम्य मैसर्स जीवनलाल ए<sup>स्ट</sup> मन्मनी के प्रमाण-भन्नों के आधार पर इस रक्षम की प्राप्ति कृषया अपने सातों में दर्ज करवा दें सवा रकम की प्राप्ति की सूचना ए. आई. एस. ए. के मंत्री को दे हैं।

<sup>°</sup> अंग्रेजी से भनूदित

संपेति रतम वा बुछ भाग बंगाल में ही सर्व होता है, अब आर सैमर्म रीवनलाल एपर कम्मी की मह अधिवार है मक्ती है कि वे आरकों मार से राज में बार ही रावे वह नया समय समय पर जेंगी आर हिसान करें, रेटोंग में हैंने नहें !

> ै मापना विनीत नामित्र शासून

599.

् (यत्र का ज्याव दिया १०३००का)

प्रिय जमनासालजी,

भागवा सन् मिन्यं। 'बगुमर्था' अन्तरात क्षेत्र देना हु। बगुरा को गरपनार्यानायमी गक्षी सबसे दूसमें आपका मिन आपनी । उन रित को बापूनी के गमाचार परिवेदा । बहे तो बहुन ही सन्तरतक हुई थी।

स्ति तो बागूनी वे आने की मुक्ता समने व बाए के नाए मा गुन्का पूर्ण सा वित विद्यास्त्री बार्य अपने विद्यास्त्रीय वार्य कार्य का

रिर्मेद्वारी का बात क्रथ्या है। हाला । ही भी दरमा हु कि काला क्षेत्र है । वर साल मार्चे भी कुछ राज है

<sup>\*</sup> करेको से अर्ज्यन



पत्र-स्यवहार

अभी तक मुझे गिरफ्तार नहीं किया है।

रैयन-आन्दोलन में भी मेरी धारणा थी कि मै पवडा ब्राउगा. वि अभी तक तो गिरफ्तार नहीं हवा है।

भी तक तो गिरफ्नार नहां हुआ

विशेष प्रणाम । इति

गतीसवरद्र दास आर्था १५०८

**মৰ**হীয়

: २१३ प्रियं जमनालालजी.

आपके पहली जुनाई के यह ना जार में टीक ममय पर नहीं दे म प्रके िएए साम करें। में इस मंत्रीमा में मी कि आपकों पर नहीं हों कर में बचा दू कि में बहुताबाद में बम पर्दे! हु मा नहीं। में मा नहां बहुं टीक नहीं था, स्वित्य में प्रदा्ध आहें कि बुध मिल्लों के मान बात व गढ़ा भी बेंबर ने सामार दी कि अपन में अहस्ताबाद में स्वाची कर टहरने का पैनाल कर तो बहु मेरे लिए बहुत अपना होगा जिनमें में गमय मानवादी अपना महिला-आपम में मानित कर नहां द उरहों क है कि बुध ही दिनों में आप बाबई में होंगे और स्वाची दिवा है कि बुध आह कुछ सम्बद्ध में से आप बाबई में होंगे और स्वाची हवा है कि बुध

चीत बार सें। अगर आप हुए समय दे सकें तो मैं किया और तेने समय आपने मिल मक्षी जो आपके लिए गुविधाजनक हो। १

: = { \* :

3-41- 21-3-3

पुरवहर, बहि में, बागरे भेंट बाबे , को सम्प्रका और भेर्न कुमुका विकास एक

<sup>°</sup> अरंबी से अर्गः न

वर्णन करने सम् तो कदाचित् यह शिष्टाचार समझा आवगा और मेरी पृष्टता मानी जायमी। अतः इतना ही कहना पर्यान्त होगा कि मेरे हृदय में आपके एक उच्चकीटि के देश-अबत होने के नाते आपके प्रति वो भिक्त की तो के माने अपने प्रति वो भिक्त की तुमान विव कर प्रति वो भिक्त की तुमान विव कर दी है। जब आपसे विवा हुआ तो जान पड़ता था कि वसी ते परिचित्र किसी स्नेही कुट्स्वीजन से विदा हो रहा था—अस्तु।

पहीं आइन्में अपने के विदा ही रही था—अरहे । यह अपने में सब तातवित को सारोझ कह सुनामा आपके विचार सुनामें और मिविय के बारे में भी सलाह मोगी। आपका जो ऑपरेशवाला प्रस्ताव था उसको कहता हुआ मैं सकुचाया, क्योंकि मुझे यह विचार हुआ कि कही यह न समझा जाय कि मैं अपने विचार आपकी ओट लेकर कह रहा हूँ; क्योंकि मैंने पहले भी—जीमािक आपसे कहा था—ये विचार पूर्य एहा हूँ; क्योंकि मैंने पहले भी—जीमािक आपसे कहा था—ये विचार पूर्य पूर्य वापू के सम्मुख, जब आप वातीलाप करें तब, कहियेगा तो अधिक उत्तम होगा।

मेने आपसे संक्षेप में सब हाल कहा था, परन्तु आज वर्षों से मेरे हृदय में जो व्यथा चली आ रही है, उसका में आपको परिचय नहीं दे सहां। जगभग चार-मांच वर्षों से मेरे अनतर में एक भोर वाद-विवाद चल रहा है बीर आरसी की उनकर हो रही है। जीवन का मुख्य जुदेश क्या है? कोर विन लाइन्स पर चलने से जीवन जनम हो सकता है? इस विषय पर नेने वर्षों विचार किया, परन्तु जितना विचार किया जतना ही उलक्त में पढ़ता गया। और उपर से संसार के कठोर और निर्देश संक्रम्यान्यों में मेरे विचारों की से भीर भी विधीय गढ़वड़ मचा थी। यहांतक कि कुछ दिनों से मेने यह विचार ही करने छोड़ दियों और जगभी आरसा को मसर हुआ समझकर, जो संसार ही करने छोड़ दिये और अपनी आरसा को मसर हुआ समझकर, जो संसार की आवस्यकताएं हुई, उनके अनुसार करने लगा। मेरी यह प्रवत्त इस्पूर्ण है कि ने यह मुन्ती विचार में की दे से से मार्ग में से परने हो। यह मुन्ती विच के समान मालूम होता है; परन्तु समय की और परिस्वित्त की करों स्थाना मालूम होता है; परन्तु समय की और परिस्वित्त की करों

इतना अधिक मेरे सामने राजनैतिक महत्त्व का प्रश्न नहीं है, जितना आध्यात्मिक प्रश्न; यही विचार करके कि संप्राम में कुद पड़ने से अ आध्यात्मिक शक्ति और जीवन का विकास होगा, मैने बहुत प्रयत्न [ और अब भी कर रहा हूं कि सेवा-क्षेत्र में कूद पड़ू। परन्तु इस मार्ग में अमुविधाएं है, वे मैंने आपसे कल ही कही थी।

ऐसा मालूम होता है, मुझको अपने सब सिद्धान्तो को तिलाजिल होगी। या तो मेरे भाग्य ही ऐसे है या फिर ईश्वर मेरी इस बहाने से पर छे रहा है, यह मैं नहीं बह सकता।

मैंने इतना लिखने की धृष्टता की है। यह केवल आपकी सहुद के आधार पर । आशा है, आप बालक के अपराध क्षमा करेंगे ।

मैं आपके बहुमुल्य समय का अनुचित उपयोग तो नही कर रहा हूं ? थी तारावहेन तथा थी मदनमोहनजी से प्रणाम ।

यदि आपका उत्तर मिला तो कम-से-कम यह मालम हो जायगा

यह पत्र आपको मिल गया । इसलिए उत्तर का प्रार्थी है ।

सिद्धराज ढ

विनीत.

: २१५ :

अयपूर, १६-१२-

पुज्यवर. स्वार्य के बश हो दो शब्द बहुना चाहुता हूं । शायद आपको मा

होगा कि पिलानी (विड्लानगर, जयपुर राज्य) में आगाभी वर्ष य जुलाई १९३२ से डिग्री कालेज खुलनवाला है और ऐसे अवसर पर वहां दो-चार अन्य प्रोफेसरों की नियुक्ति होगी हो । आप भली-भाति जान

कि वकालत में मै सुखी नहीं हो सकूगा । देश-सेवा, राजनीति-क्षेत्र में पढ़ने के लिए में स्वतंत्र नहीं हूं। ऐसी परिस्थिति में शिक्षा-विभाग में करना मेरे लिए संतोपप्रद हो सकता है। इसलिए आपसे प्रायंना है कि इस थवनर पर भेरे लिए प्रयत्न करेंगे । मैं और विसको लिखु ? यदि

इस विषय में सहायता करेंगे तो मैं चिरकृतज्ञ रहूंगा। मेरे सां क्वालिफिकेशन्स की तो धायद आपको आवस्यकता न हो । यह मालूम कराना चाहता हूं कि मैंने एम. ए. पोलिटिक्त में [ यही विषय अथवा इसीसे संबंध रखता हुआ अन्य विषय मैं प अधिक लिखने की आवस्पकता नहीं। आप यदि जीवत सः मामले में मदद करें। वस ! मेरी हादिक इच्छा ऐसे ही किसी नाले को हैं। कहना नहीं होगा कि वकालत करता हुआ भी छोड़कर आ ह

विद्यसम

₹ ₹ ₹

कलकता, १४-८

त्रिय सेटजी, गत बार जब आप हा. रवीन्द्रनाम टैगीर के सान्तिनिरेतन में अ ये तो मुग्ने आपसे मिछने का सौमाप्य मिछा या और आपरे गाव का से बलकती तक याता करने का भी। मेरी आपने प्रापंता है कि ग्रालि निरेनन में हिन्दी का विकास करने के लिए आप उस पन में में कुछ नक्स निर्मातिन कर हैं, जो कि आपनी बातपुर के गेंड परमनन निर्मातिम ने और।

है। भेरी इसके बारे में उन्हें लिया था। उन्होंने बगव में मूर्ग गुनिक किया है चुकि उन्होंने वह रक्तम प्रश्नेनी-पूरी आपके हवाने कर दी है, इस्रीन्त्र उनके लिए आरमें मह अन्तीय करता कि किस्त-मान्ती की महर की अन, अनुवित होगा । मेरिनन उन्होंने कृता करते यह गुगान दिसा है हि गीपे हन बारे में आहो हिया बाद।

मुगे जाता है हि बार इस तथा की जातने हैं हि गुरुव ने हार्जन विवेत्रत में एक हिन्दी बाता सीनी है और जाता काम है। कार्य कीताराम संकारिया और मालाक कर्णान कर्णा है बराज में है हि बाजी कार्या

हैकिन अभी तो हिन्दी-शिक्षकों को नियमित रूप से बेतन देने की व्यवस्था भी नहीं हो सकी।

विवसारती वा हिन्दी-बिमाग निस्तय ही एक उपयोगी विभाग होगा विन्तु रमकी आधी सफलना ऐसे मित्री के सहयोग और सहानुभूति पर निर्भर है भी दह विभाग की आधिक आवस्यवना पूरी कर सर्थे। मह प्रस्ताव भी विचाराधीन है कि दार्गलिनिकेतन में एक हिन्दी-होंल भी स्थापित किया अला

अभी तो मैं विरवभारती के संग्रह-विभाग का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ और मैं आपते इसके बारे में अपीक कर रहा हूँ। मदि आप इसपर अपनी राम आहिट करेंगे तो मैं बड़ा इता हूँगा। यह बताना स्मर्थ है कि विरव-सरती की सहासता देकर लाग एक बहुत कड़ी मदद का काम करेंगे और दिन्दी-किमाग को पांच वर्ष (अक्टूबर, १९५२ तक) बेड़ सी रुपये मासिक दिन्दी-किमाग को पांच वर्ष (अक्टूबर, १९५२ तक) बेड़ सी रुपये मासिक किमा पत्ने उपन्न करेंगे। विद्यमारती के अधिकारी आपकी इस पहालता की कर इत्ततागुर्थ प्रस्ताद से करेंगे।

आसा है, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। १

नमस्कार सहित

आपका,

अध्यक्तः, • सुधाकान्तराय घौषरी

: २१७ :

श्रमिल्ला, २१-६-३१

त्रिय सेटजी.

सापका १५-६-३१ का पत्र मिला । उत्तर देरी से आने के कारण मेरी कोई हानि नहीं हुई । आपना कर्नाटक परिषद् के सम्प्रधानक से दिया प्या भाषण सैने बड़ी दिनवस्थी की आनन्द से पढ़ा। आपने कार्यस्थ भी जो क्परेखा दस सापण में बार्स है, हम उत्तक प्रवृत्तरण कर रहे हैं।

<sup>।</sup> मंग्रेको से मनुदित

हमें १२२५) रुपये समन्यवाद प्राप्त हुए, जो आपर हिए भिजवाये हैं। जसका काम पूज हो गया है और मैं वव रह रहा हूं। देस में रचनात्मक कार्य करनेवाले चुनाव के झग बयोंकि वे जानते हैं कि सेनगुप्त के सासन में भी वैसी ही वेई मैंने यह बात बापू को भी लिस दी हैं। वास्तविक काम करने कोई झगड़ा नहीं है क्योंकि सच्चे हृदय से काम करनेवालों की कम हैं। झगड़े तो पदों और अधिकारों के लिए होते हैं; इसलिए i

है कि आपको चुनाव के झगड़ों में पड़कर कलकता आने का कार्यप्र समय तक टालना नहीं चाहिए और जहांतक सम्भव हो, शीघ चाहिए। संरदारजी ने आगामी वर्ष के छिए गुजरात में रचनात्मक कार् के निमित्त को लाख रुपये का बजट बनाया है। श्री सेनगुन्त महारमा के अनुयायी बनकर भी इस तरह के विधायक कार्यों की विजाशील्ज परवाह नहीं करते। हमें रुपयों की आयस्यकता है और उसके दिए हम कोर्त कर रहे हैं। बाषुजी के सच्चे अनुवायों को तो कभी-कभी कलकता आ चाहिए और बंगाल के कार्यकर्ताओं की पन तथा सलाह से मदद करन चाहिए।

भगवान् की क्रुपा से मेरा स्वास्थ्य घीरे-धीरे मुपर रहा है, पर अभी मुझे प्लास्टर ऑफ पेरिस के जाकेट में बन्द रहकर नी महीने साट पर वड़े रहना होगा। आपवा.

स्रेगचंद्र वनजी 286 :

त्रिय भाई हनुमानत्रसादजी, इस पत्र के साम गो-सेवा-संघ का विधान भेत्र रहा हूं। पू. सापूरी

वर्षा, ५-१०-४१

<sup>९</sup> अंग्रेजी से अन<sub>िम</sub>

ने इस विधान की भाषा एवं भावों को स्वीकृति दे दी है। आप इसे पं और यदि भाषा की या अन्य दृष्टि से विधान में कोई परिवर्तन उचित

पू. बापूजी व मित्रो से कई दार आया है। जग

जमनाक्षालं बजाज का बन्देमातरम् : २१९ :

मदास. ३०-१२-३

क्षादरणीय जमनालालयी, अपलान नार्ड मिला । सायद आप इस आदस्यक बात को भूल गये मही तो इसके सम्बन्ध में आप अपने पन में जरूर कुछ लिखते । या आप उस नार्य के बारे में भी यो टेंडनजी से तब करने के लिए कहा है? मेंने पहरें उस नार्य के बारे में भी यो टेंडनजी से तब करने के लिए कहा है? मेंने पहरें

उस बाद के बाद में भी थी टंडनजी से तम करने के लिए कहा है ? भैने पहते भारको दिखा था कि आर्थिक बटिनाई के कारण यहा के प्रचारक दिवालय को चला नहीं सकेसे, इंग्लिए राजाओं के नहते पर इस विद्यालय को बचार विद्यागीठ की दाला मानें या पोही बचारी विद्यागीठ की तरफ से इस परे लिए पुरी ऑप्टिक सहमजा मिले, जो बचीब २५०) प्रचे की है। बच इसने

भंबंध में आप बुत कर सबेगे ? पैने आपने पूना में सभा के महान की आवस्पहता के बारे में भी भर्षा को थी। आपने से सभा दिखा था। में जानता हूं कि ऐना बारे पत्र स्पब्दार से पूरा नहीं होगा। आपको अवकास हम समय जरूर निवासन पारिए। इस समय यह निरवध हुआ है कि ८-२-३४ को जब बार्ग्नी

पार्थ । इस समय यह तरवय हुआ है । के उत्तर का नार्य कराया जाय यहां आनेवाले है तब बापूजी के हाथों तीव डालने का नार्य कराया जाय परन्तु जैसाकि मैंने पहले बहा था, इस बार्य के जिए इस समय धनः

संग्रह करना मुक्किस हैं । बाष्ट्रजी इस समय हरिजन-कार्य के लिए फ संप्रह कर रहे हैं। दूसरे हमारे यहां के कार्य की वृद्धि के लिए आवस्पक व्या यहीं से निकालना हैं। इसीलिए बापूजी के अभिभाषण के बाद रामनापवी ने इस बात पर जोर दिया था कि भवन-निधि के लिए उत्तर भारत से ही सहायता ली जाय । रामनायजी ने इस वक्त हरिजन-कार्य के लिए भी सुब मेहनत की व धन-संग्रह में भी खुब समय दिया। इसिन्छए मदन-निधि के लिए हम आपपर ही अवलम्बित हैं। आप कहें तो में आपका पत्र या तार के मिलते ही आपके पास पहुंच जाळगा । लेकिन अवकी बार बापूनी के ग्रमण में, खासकर मद्रास शहर के अनुभव से, मैंने देखा है कि में कमसे-कम तामिल, केरल के अमण में साम रहूं तो हिन्दी-प्रचार की दृष्टि से मी लाभदायी हैं। हा. राजन् व हालास्थम भी चाहते हैं कि मैं साय रहूं।बादू-जी ने भी परसों एजूर में कहा या कि में रह सक् तो अच्छा है। अतएव इनसब बातों को ध्यान में रखकर आप जैसे सूचित करेंने वैसे ही में कहना। आपका उत्तर मिलते ही १० दिन के लिए मैं अवस्य का सकूगा। इस थीच में बापूजी बर्नाटक का दौरा पूरा करने केरल काते होंगे। मैं बाहता हैं कि एक साधारण अपील के साथ-साथ, जो बापूजी सुद निकालनेवाले हैं, आप कुछ साम लोगों के नाम पर पत्र हैं और जहां सम्मव हो स्वयं इसके लिए थोड़ा कष्ट उठावें, तो मुझे विश्वास है काम आसानी से पूरा हो सकेगा । श्री जीवनलालमाई, आनन्दीलाल पोद्दार, धनस्यामदास्त्री, बालचन्द हीराचन्द, श्रीमती सुबटावाई, खेतान आदि दो-चार और क्षेत्री से कुछ विश्वय सहायता लेकर अवस्य इसे पूरा कर सकते हैं। टाटा कमनी में कोहें को पूरी सामयों की जा सकती हैं। यहां केरक से एकड़ी की पूरी निज मिल जायंगी। इस तरह नकर या चीनों के हारा भी ग्रहायना ही । सकती हैं । बाजूजी ने इसके बारे में घर्चा की तो कहा कि अब दे बुद के लिए अपील निकालने के असावा ज्यादा नहीं करेंगे। विशेष सहावजा पके द्वारा छेनी चाहिए। परसों के दिन कड्णा (Cuddappah) दुलाग

समाचार-पत्रों में यहा भी सार्वत्रनिक सभा में लोगो के द आनुरता से जोतत्र लीफ हुई उपका बास्तविक वर्णन नहीं निकला । प्रवारको व विद्यापियों का एक दल सास बागूजी के अग-रक्षक के

आनुतात जातकलाकहुद उपका वास्ताककषणा नहानकला । अवारकोब विद्यादियों का एक दक सास बाधूनी के अग-रसकके काम करता था, फिर भी इतनी तकलीक हुई । में बाधूनी से क्लिं नहीं होता था। फिर भी व्यक्तारी से से मिनिट के तिए अनव हुं चौट साकर निर गया था। फिर चोडी देर में संभलकर व

चाट साचर । यर गया चा । फर पाड़ा दर में सम्भन्नर व पास पहुंचकर गाड़ी पर चढ़ा; तब जी में जी आया । आपको होगा, चानपुर की काग्रेस के अवसर पर आपने दस तरह बागूजी ही रहनें चा चाम सींचा या, जब अर्जुनलाल सेटी आदि की और दंगा मच रहा या । यहां दगा आदि का कोई भयं न होने पर प

भी आनुत्ता के भारण बड़ी तक्कीण होती है। पिटत सामन क्षण उसा पूज खाद है। खुब काम करती है। पिटत सामन रामनाध्यों से मुलाकात कराई। देवितवी को आपके पत्र की । चुका हूँ। वह तुन, बंगलीर, मैनूर से बम्बई होकर मुंची के साम साहित्य समेकत में सामिक होने के बाद बहीदा जानेताले है। राम भी कि इस समय बड़ीदा महाराजा की तरफ से हिन्सी के कि सहाजवा मिन सक्ती है। उनकी इच्छा हो तो जनने स्वाम में हिन

सहायना मिल सहता है। उनकी इच्छा हो तो उनके राज्य भी हिल के नाये में हम भी मुठ मदर अपने कुमब से पहुंचायें। उस संभावना हुई तो वे यहां तार देंगे। आप भी अपना विचा पत्र या तार डारा मूचित करें। इस समय आप इस कार्य भे अव समय देवर उपनुंक आयोजना के अनुसार सहायना सुवायें। आपको बाद होगा कि भवन के लिए ४० से ५० हजार तक

समय देकर उपर्युक्त आयोजना के अनुसार सहायता पहुंचायें। आपको बाद होना कि भवन के लिए ४० से ५० हवार तक आपने दार्क एवंट अपना ६ के माम से अलिया बार कुछ एक चेतावनी-सहित जो आसोबांद दिया है उसके परिणास से हम प्र-के लिए आपको तंग करने आज तक नहीं आये। अब लापारी करणान समझें। पत्रोत्तर की प्रतीक्षा में—

पत्र-ध्यवहार थी बाबासाहेब निरास होकर यहासे खाना होगये हैं। पर पर संदेश भेजकर खबर हैं।

: 220 :

दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा,

महोदय,

मद्रास, २५-१०-३५ सेवा में निवेदन हैं कि सभा का पांचवा 'पदबी-दान समारम्भ' आगामी दिसम्बर मास के अंतिम सप्ताह में मद्रास में करने का निश्चय हुआ है। दक्षिण भारत में हिन्दी की पड़ाई को प्रमन्बद्ध बनाने के लिए तथा हिन्दी में उन्च चिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए सभा ने हिन्दी की प्रारम्भिक व उपावि परीक्षाएं चलाने का कम रखा है। प्रारम्भिक परीक्षाओं में अबतक ४६,००० लोग बैठ चुके हैं और उपाधि परीक्षा में लगभग १०००। चालू ाल में प्रारम्भिक परीक्षाओं में ७००० तथा उपाधि-परीक्षाओं में २५० गमिल हुए हैं। उम्मीद हैं कि आगामी पदवी वान समारम्म में करीब १५०

हम चाहते हैं कि इस पदवी-दान समारम्भ के अवसर पर आप तकों को अभिभाषण देकर उनको तथा सभा को प्रोत्साहित करें। <sup>के</sup> की आवस्यक्ता नहीं कि आपके समयंन से राष्ट्रभाषा आन्दोलनको ी सहायता मिळेगी। अतः आपसे नम्न प्राथंना है कि आप हमारी प्राथंना भा का पिछला यापिक विवरण तथा विगत परवी-रान समारम्म

मापण की एक प्रति आपकी सेवा में अलग भेज रहे हैं। अवनक पदवी-दान समारक्ष्मों में आचार्य कालेलकर, प्रोफेसर शास्त्री, मैनूर ं के फारसी, उर्दू, अरबी विभाग के अध्यक्ष, कविवर वं. निपाठी तथा उपन्यास-समाट बाबू प्रेमचंद आदि ने अभिमापन

## पत्र-स्यवहार

आपके अनुकूल उत्तर की प्रतीक्षा में—

## मेवामें—श्रीमान् जमनालालजी बजाज, वर्षा : २२१ :

.६ : सद्यम.

आदरणीय श्री जमनालालजी,

सभा के भवत-निर्माण के लिए १५,००० रणये की स्मीत् आपने जो तार भेजने की द्वार की थी, उसने उत्तर में मेरा अवतत मिल गया होगा। आपकी दस अमृत्य गहाना के गथ की वार्यकारियो सिमित में जो इस्तरता मनट की है वह मस्सा इसके साथ शेवा में भेज करा है।

में आधा नरता हूं नि आपने रुपये भिजवाने ना प्रवन्य होगा। मेरी तबीयत अब सुपरने रुपी है। आप नर्या पहुंच र योग्य नेवा लिएँ।

: २२२ :

ৰখা

स्वागत मत्री, हिन्दी साहित्य सम्मेचन, साहित्य सदन,अबोहर ।

थिय महाराय,

अवोहर-नामेण्य में आने वा आपवा निमावण मिला। स्वा नामवी वी नामा देखने के लिए माँद अवोहर आ नामणा तो आ विल्कु एवं तो वस्तमाम नुग्न अपना नहीं है और दूसने में ने भी नेवा वा बाम हाम में निमादी है। प्राचित काम देने वा पर्माण हो। महीने महाने वहीं भी ना बाज मिला निमावण इस बारण में है हि में बहा अने में अन्यार्थ गृहार हिस्से विस्वास है हिन्दी-प्रेमी मुझे क्षमा करेंगे।

यहां मुझे यह भी कुवूल करना चाहिए कि यद्यपि हिन्दी के प्रति मेरी निष्ठा तनिक भी कम नहीं हुई हैं तो भी सम्मेलन की वर्तमान परिस्थित में उसके प्रति मेरे मन में उदासीनता जरूर आगई है। वह परिस्थित मुघरे तो मृझे बड़ा आनन्द होगा ।

एक बात और आपके सामने रखना चाहता हूं। रचनात्मक कार्यों को मुचार रूप से चलाने के बारे में मेरा सर्दव यह मत रहा है और परसा-संप, ग्रामोद्योग-संप आदि के अनुभवों से वह और भी पुष्ट होता बाता है कि इन संस्थाओं के कार्यवाहकों को अधिक से-अधिक स्वतंत्रता व स्यायिल रहना चाहिए। राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति के बारे में भेरी पहले ते ही यह राय रही है और छ: साल पहले नागपुर में जब इस समिति का प्रथम संगठन हुआ तब भी मैंने आग्रहपूर्वक यह राय दी थी कि सम्मेछन उसे स्वतंत्र व स्थायी वना दे।

अब भी मेरी यह सलाह है कि सम्मेलन राष्ट्रभाषा-प्रचार-सि को प्रतिवर्ष के विवादों से बचा ले और उसे स्पामी रूप से काम का का पूरा मौका दे। सम्मेलन अवस्य ही अपने विस्वासपात्र सेवकों को या ाम सौंपे, पर उन्हें आजादी वा स्थापित्व जरूर दे।

मेरा यह निश्चित मत हैं और में समझता हूं कि सम्मेलन भी इसे नता है कि महात्मा गांधीजी के नेतृत्व में राष्ट्रभाषा-प्रचार का काम आये बढ़ा है। ऐसी दशा में मेरी राय यह है कि यह काम आये भी त्माजी के नेतृत्व में व उनकी नीति के अनुसार चलाने से ही अधिक

मुसे विस्तास है कि महित अमरनापत्री हा। के सभापतित्व में सम्मेवन ता के आप क्षेत्रव की गाउँ महि परन संतोपजनक रीति से एवं स्था

जीनालाल बजाज के बन्देमातरः ्याल विकास





